

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

THE

# PAÑCHASIDDHÂNTIKÂ

OF

VARÂHA MIHIRA.



4, 6.1.4

QB 41 .v29 T4 Air in

### PAÑCHASIDDHÂNTIK;Â

THE ASTRONOMICAL WORK

OF

## VARÄHA MIHIRA.

THE TEXT, EDITED WITH AN ORIGINAL COMMENTARY IN SANSKRIT AND AN ENGLISH TRANSLATION AND INTRODUCTION

BY

G. THIBAUT, PH. D.

AND

MAHÂMAHOPÂDHYÂYA SUDHÂKARA DVIVEDÎ.

PRINTED BY E. J. LAZARUS AND CO., AT THE MEDICAL HALL PRESS, BENARES.

1889.

TO

### F. MAX MÜLLER K. M.

A TOKEN

OF ADMIRATION

AND

REGARD.

### PREFACE.

There is some reason to fear that the feeling of any one who may examine in detail this edition and translation of Varaha Mihira's astronomical work will, in the first place, be wonder at the boldness of the editors. I am indeed fully conscious that on the imperfect materials at our disposal an edition in the strict sense of the word cannot be based, and that what we are able to offer at present deserves no other name but that of a first attempt to give a general idea of the contents of the Panchasiddhantika. It would, in these circumstances, possibly have been wiser to delay an edition of the work until more correct Manuscripts have been discovered. Two considerations, however, in the end induced us no longer to keep back the results. however imperfect, of our long continued endeavours to restore and elucidate the text of the Panchasiddhantika. In the first place we were encouraged by the consideration that texts of purely mathematical or astronomical contents may, without great disadvantages, be submitted to a much rougher and bolder treatment than texts of other kinds. What interests us in these works, is almost exclusively their matter, not either their general style or the particular words employed; and the peculiar nature of the subject often enables us to restore with nearly absolute certainty the general meaning of passages the single words of which are past trustworthy emendation. And, in the second place, we feel convinced that even from that part of the Panchasiddhantika which we are able to explain more is to be learned about the early history of Sanskrit Astronomy than from any other work which has come down to our time.

Imperfect and fragmentary as text and translation are, we may assert at any rate that, in our endeavours to overcome the quite unusual obstacles, which the corrupt and bare text of the Panchasiddhantika opposes to the interpreter, we have spared no trouble. The time and thought, devoted to the present volume, would, I may say without exaggeration, have amply sufficed for the editing and explaining of twenty times the amount of text presenting only normal difficulties. This I mention, not of course in order to extol what we have been able to do, but only as an excuse for what we see ourselves obliged to leave undone.

Next to the lamentable state of the text as appearing in the two Manuscripts at our disposal, the greatest disadvantage under which we laboured was the absence of a Commentary. Commentaries can be hardly done without in the case of any Sanskrit astronomical work; much less so, when the text, as that of the Panchasiddhantika, describes many mathematical pro-

cesses more or less diverging from those commonly employed. Commentaries probably existed formerly, and possibly exist even now; but we have failed to procure any. The Commentary published in the present volume is an entirely original composition by my Collaborator. A mere translation of the text with notes would, indeed, have sufficed for the European reader; we however, wished to make the results of our labour accessible to Pandits also who understand no English. And a full tika giving full demonstrations in the ordinary Hinda style will, in many cases, be useful to the European student also.

The right hand columns of the text give the emended text; the left hand columns the text of the better one of our two Manuscripts which we thought advisable to exhibit in extenso. Some remarks on the Manuscripts and the mode of emendation of the text will be found at the end of the Introduction.

As this preface is signed by myself only, I may, I think, here acknowledge—in a somewhat more explicit way than the mere association of names on the title page is capable of doing—the great obligations under which I am to my collaborator Pandit Mahamohopadhyaya Sudhakara Dvivedi. His constant assistance was altogether indispensable to me, and all the more welcome as among the Jyautishas of my acquaintance I know of no other, fully equal to work of this kind and at the same time equally ready to devote himself to a task which in certain aspects is so entirely unremunerative. I may express the hope that the Pandit, who is already so well known for his efforts to spread a knowledge of modern higher Mathematics among his countrymen, will continue to devote a part at least of his learning and talents to the elucidation of the ancient history of science in this country.

I further wish to express my best thanks to the Bombay Government and to Professor R. G. Bhandarkar, who with great liberality have allowed me the use, for lengthened periods of time, of all those Manuscripts in their charge which I required for the present edition. Nor must I omit to record my obligations to Professor G. Buehler to whose activity, when in charge of the search for Sanskrit Manuscripts in parts of the Bombay Presidency, we are indebted for the discovery of the two Manuscripts on which this edition is based.

G. THIBAUT.

ALLIHABAD:

15th December, 1888.



### INTRODUCTION.

The Panchasiddhantika by Varaha Mihira occupies a marked position of its own in Indian astronomical literature. As a rule works treating of that branch of science claim either to be directly revealed, as f. i. the Sûrya Siddhanta in that form which has come down to our time; or else to base in all essential points on some older work of divine origin, as f. i. the Siddhantas by Brahmagupta and Bhaskaracharya, both of which are reproductions, however greatly amplified and improved, of an old Paitamaha Siddhanta. One of the consequences of this is, that these works claim for themselves direct or derived infallibility, propound their doctrines in a calmly dogmatic tone, and either pay no attention whatever to views diverging from their own, or else refer to such only occasionally, and mostly in the tone of contemptuous depreciation. The latter attitude is assumed f. i. by Brahmagupta who indeed devotes a special chapter to the task of reviewing those astronomical systems which were opposed to the teaching of the Brahma Siddhanta, but who would have rendered that part of his work much more valuable and interesting, had he been less anxious to criticize and ridicule than to impart information. The astronomical writers, it is true, therein only exemplify a general mental tendency which displays itself in almost every department of Hindû Literature; but mere dogmatic assertion appears more than ordinarily misplaced in an exact science like astronomy, and the absence of all appreciative reference to the views of preceding authors is particularly vexatious, when we have to do with a branch of Hindû Learning which shows clear traces of having been remodelled under the influence of Greek teaching.

To the general rule the Panchasiddhantika forms a striking exception. As far as we can judge at present, Varaha Mihira was the only one among Hindû writers on astronomy who thought it worth while to give an exposition of all the more important forms of astronomical doctrine which were current at his time. Not that he was unable to judge of the relative value of the systems which offered themselves to his examination; for, as we shall see further on, he knew very well in what order of merit the five Siddhantas whose teaching he summarizes are to be arranged. But he seems ready to acknowledge that even inferior systems deserve a certain amount of attention, as long as they continue to occupy in certain circles a position of authority; and he appears not to be altogether incapable of taking a purely intellectual interest in examining the various, more or less perfect, methods which may be applied to the solution of scientific problems. At the same time he seems to have no hesitation to acknowledge the connexion of the



modern phase of Hindû astronomy with Greek science. Although not directly stating that the Hindûs learned from the Greeks, he at any rate mentions certain facts and points of doctrine which suggest the dependence of Indian astronomy on the science of Alexandria; and, as we know already from his astrological writings, he freely employs terms of undoubted Greek origin. The Paňchasiddhântikâ thus becomes an invaluable source for him who wishes to study Hindû astronomy from the only point of view which can claim the attention of the modern scholar, viz. the historical one.

Regarding its form the Panchasiddhantika belongs to the class of the so-called karanagranthas i. e. compendious astronomical treatises which do not set forth the theory of the subject at comparative length as the Siddhantas do, but merely supply a set of concise—and often only approximately correct—rules which suffice for the speedy performance of all the more important astronomical calculations. It however contains a few chapters whose contents lie outside the limits of a mere karana and resemble the corresponding chapters of the best known Siddhantas; notably the chapter which describes the general constitution of the universe, and the 15th chapter called Jyotishopanishad. And it of course decidedly distinguishes itself from all ordinary karanas by the fact that it does not base on any one particular Siddhanta, but undertakes to reproduce the more important doctrines of five different Siddhantas.

These five Siddhântas, named by Varâha Mihira in the first chapter, are the Paitâmaha, Vâsishṭha, Romaka, Pauliśa and Saura Siddhântas. Varâha Mihira there also states his view as to their order in importance, assigning the first place to the Sûrya Siddhânta, placing next the Romaka and Pauliśa Siddhântas as about equally correct, and declaring the two remaining works to be greatly inferior to the three mentioned. In agreement with this estimate very different amounts of space are allotted to the individual Siddhântas in the body of the work, the Sûrya Siddhânta and Pauliśa Siddhânta being treated at some length, next to these the Romaka, and very little attention being paid to the Paitâmaha Siddhânta, and, although this is a point somewhat difficult to decide, to the Vasishṭha Siddhânta.

In addition to the general character of the five Siddhantas, this difference of treatment is owing to a special cause, mentioned by Varaha Mihira in the first chapter viz. his wish to devote the Panchasiddhantika chiefly to the task of setting forth the calculation of solar eclipses, the most difficult problem attacked by Hindû astronomers. The Paitamaha Siddhanta at any rate was altogether incapable of furnishing any rules to that end; and so perhaps also the old Vasishtha Siddhanta.

I now proceed shortly to discuss the teaching of each of the five Siddhantas as represented by Varaha Mihira. This, however, requires the preliminary settlement of two questions.

In the first place we must attempt to ascertain with accuracy which chapters of the Panchasiddhantika are devoted to each of the five works in question.—This is a task beset by considerable difficulties, as we have no commentary to assist us, and as the indications to be met with in the text as well as in the colophons of the chapters, as exhibited by the two Manuscripts at our disposal, do not, in all cases, enable us to arrive at definite conclusions.

I begin with those chapters, fortunately constituting the majority, which allow themselves to be referred to their respective sources with confidence.—The very short twelfth chapter is, in its colophon, called Paitamaha Siddhanta, and is in its first stanza declared by Varaha Mihira himself to base on the teaching of Pitamaha; it is the only chapter in the whole work which is concerned with that Siddhanta.—The eighth chapter treats, according to its colophon, of the calculation of solar eclipses according to the Romaka Siddhanta; and that this really is so, we again have no reason to doubt, as the first stanza refers to the Romaka by name, and as, moreover, the contents of the chapter agree with the statements made in the first chapter about the yuga and the ahargana of the Romaka Siddhanta.—The ninth, tenth and eleventh chapters undoubtedly summarize the doctrines of the Sûrya Siddhânta, as is stated in the colophon, indicated in the first stanza of chapter IX, and borne out by the general agreement of the contents of the three chapters with the Sûrya Siddhanta as known at present. The sixteenth chapter contains, according to the colophon and to stanza 1, the rules of the Sûrya Siddhanta for finding the mean places of the planets; and the seventeenth chapter which teaches how to calculate their true places we may without hesitation refer to the same Siddhanta.

Among the remaining chapters of the work I at first single out those in which Varâha Mihira apparently does not intend to reproduce specific features of one particular Siddhânta, but rather to summarize doctrines held by all the more advanced astronomers of his time, and most probably set forth, with greater or less variations, in three of his five Siddhântas, viz., the Sûrya, Paulisa and Romaka Siddhântas. To this class of chapters, in which we discern more of the individual Varâha Mihira than in the remainder of the work, I feel inclined to reckon three or perhaps four sections. In the first place the thirteenth chapter, designated in the colophon as 'trailokya-samsthâna', which gives a popular exposition of the sphericity of the earth and the different aspects of the celestial sphere which are due to difference of



terrestrial latitude. The mode of treatment of these questions is no doubt Varaha Mihira's own, as also the interesting criticisms passed on some astronomical schools. In the same way the fourteenth chapter, which is chiefly engaged in showing how certain results may be obtained not only by calculation but more directly by observation and the inspection of certain mechanical contrivances, appears, on the whole, to be Varaha Mihira's own, although the more scientific of his five Siddhantas no doubt treated of those topics in a similar manner. The same remarks apply to the fifteenth chapter which is even more distinctly individualistic, and contains interesting references to other astronomers. I am more doubtful about the position of chapter IV. which in the colophon is merely counted as such, without any special designation. The matter of the chapter corresponds to what in the best known astronomical works is set forth in the so-called tripraśnâdhikâra, with the addition, however, of rules for calculating the table of sines (which ordinarily are given in the spashtadhikara). It is not improbable that here also Varaha Mihira sums up, in his own fashion, whatever he found of value in the corresponding chapters of the Romaka, Paulisa and Sûrya Siddhan-On the other hand, as the fourth chapter follows and precedes chapters specially devoted to the Paulisa Siddhanta, it is not impossible that its contents are meant to sum up the teaching of that Siddhanta only. The decision in this case is however of no very great importance, as the rules given in the fourth chapter on the whole closely agree with the general Siddhanta doctrine.

Among the chapters not yet discussed we first notice the sixth chapter which the colophon states to treat of solar eclipses according to the Pauliśa Siddhanta. I see no reason for rejecting this statement; for although the text of the chapter itself does not refer to the Paulisa Siddhanta, it most probably actually bases on the teaching of this latter work, since the two other chapters (VII and VIII) which teach the theory of solar eclipses certainly refer to the Sûrya and Romaka Siddhantas. From this again it follows with great probability that also the sixth chapter, which treats of lunar eclipses, represents the teaching of the Paulisa Siddhanta; and if so, then likewise the fifth chapter merely designated as Sasidarsanam. These assumptions are confirmed by the fact that these three chapters treat only of the calculation of eclipses in the narrower sense, to the exclusion of all preliminary operations, such as the ascertainment of the mean and true longitudes etc. of sun and moon, so that an introductory chapter setting forth those latter topics is required. Now, a chapter of this nature is supplied by the third one of the Panchasiddhantika which gives rules for finding the mean and true places of the sun (and of the moon?) and for similar operations, and



which, in its colophon at least, is said to represent the teaching of the Paulisa Siddhanta. The relation, however, of the third chapter to the one immediately preceding is puzzling. The second chapter is, in the colophon, merely designated nated as "nakshatradichchheda," but its contents comprise firstly a rule or set of rules for finding the mean (and perhaps also true?) places of the moon (stanzas 1-7), and, secondly, a set of rude, approximative rules for calculating the length of the day at any time of the year, the length of the shadow of the guomon, and, from the latter, the mean place of the sun, and the lagna (and vice versa; stanzas 8-13). The chapter concludes with the words "This is the (calculation of the) shadow according to the concise Vasishtha Siddhanta." The question now is, whether this whole chapter has to be viewed as epitomizing the Vasishtha Siddhanta, or whether that work is represented only by its latter part. The rules contained in stanzas 8—13 are of a very rough character, and can, for that reason, hardly come from the Paulisa Siddhanta; their character, on the other hand, agrees very well with the criticism passed by Varaha Mihira, in the first chapter, on the imperfections of the Vasishtha Siddhanta. It is more difficult to arrive at a conclusion regarding the rules embodied in stanzas 1—7. If they do not belong to the Vasishtha Siddhanta, it would follow that the Panchasiddhantika, which after all promises to render us acquainted with the doctrines of all the five Siddhantas, however imperfect some of them may be, does not even inform us how the place of the moon is calculated according to the Vasishtha Siddhanta, while it yet gives the corresponding rules from the, certainly not more advanced, Paitâmaha Siddhanta, very concisely indeed but yet with sufficient fulness. On the other hand there appears to be some reason for tracing the rules to the Paulisa Siddhanta. The third chapter, which, as we have seen above, we may connect with the Paulisa Siddhanta with a very high degree of probability, gives in stanzas 1-3 the required rules for finding the mean and true places of the sun, and then continues, in stanzas 4-9, to give certain rules about the moon. Now these rules have unfortunately remained obscure to us; but yet so much appears certain that they are somehow connected with the rules concerning the moon given in the former half of chapter II, constituting, as it seems, a kind of continuation, or more accurate version of the latter. But again, on this latter hypothesis no reason is apparent why the two sets of rules should be separated from each other by the altogether heterogeneous matter treated of in the latter half of chapter II. I therefore see myself obliged to leave this point undecided, and only wish to suggest, as a third not impossible alternative, that the method for calculating the places of the moon which is set forth in chapter II belonged, in its essential features at least, to the Paulisa as well as to the Vasishtha Siddhanta,

and that stanzas 8-13 of the third chapter add certain details which were peculiar to the former of the two Siddhantas. It is greatly to be regretted that the introductory stanza of chapter II, which possibly would throw some light on the position of the chapter, has remained altogether obscure to us.

There now remain for adjudgment only the first and the last chapters of the Panchasiddhantika. The latter I shall discuss further on. The position of the former is altogether clear; it contains, subsequently to some introductory stanzas, a rule for calculating the ahargana according to the Romaka Siddhanta, an exposition of the principles according to which the intercalation of lunar months and the omission of lunar days are managed in the Pauliśa, Romaka and Sûrya Siddhantas, and finally a set of rules for calculating the so-called Lords of the year, month etc., which rules were most likely given in each of the three Siddhantas last mentioned.

The second question, which must be touched upon before we can review the teaching of the individual Siddhantas, is whether the Panchasiddhantika represents the teaching of the five astronomical works, on which it is professedly based, with absolute accuracy, or rather allows itself certain modifications of the doctrines summarized. This question is one of considerable importance; for before we have settled it one way or other, we are unable to judge of the historical position of the five Siddhantas, and to compare the account, given of them by Varaha Mihira, with what we know about them from other sources. We have, in this part of our investigation, to occupy ourselves almost exclusively with the Sûrya Siddhanta, because that treatise is the only one of the five Siddhantas which has come down to our time, and thus allows of our comparing it with what Varaha Mihira tells us about the Sûrya Siddhânta as known to him. Now a cursory survey of those chapters of the Panchasiddhantika which treat of the Sûrya Siddhanta shows at once that the treatise of that name known to Varaha Mihira agreed with the modern Sûrya Siddhânta in its fundamental features. The methods of the two treatises are essentially the same and, on the other hand, sufficiently different from those of the other Siddhantas summarized by Varaha Mihira. to ensure to the Sûrya Siddhanta in its two fold form a distinct position of its own. At the same time we cannot fail to notice that in certain points the teaching of the old Sûrya Siddhanta (by which name I shall, for shortness sake, designate the Sûrya Siddhânta known to Varâha Mihira) must have differed from the correspondent doctrines of its modern representative. If we, for instance, observe that the old Sûrya Siddhanta assigned to the mean diameters of sun and moon the values 32' 5" and 30' 54" (P. S. IX. 15. 16), while 32' 3."6 and 32' are the corresponding values according to the modern treatise; or if we notice the values assigned in XVII 1. 2 to the epicycles of the apogee which altogether differ from those stated in the modern Sûrya Siddhânta; we are driven to the conclusion that in these and similar points the treatise used by Varâha Mihira really differed from the modern one known to us. For we are altogether unable to imagine any reason why Varâha Mihira should have changed, in the details referred to, the doctrines of the book which he aims at epitomizing.

There is however a series of other cases in which the decision is not quite so simple. While, as remarked above, the mathematical processes prescribed in the old Sûrya Siddhânta agree on the whole with those of the modern treatise, it at once appears that Varaha Mihira whose intention it is to write a karana considers himself entitled to represent the teaching of his original in a somewhat condensed form, facilitating the quick despatch of the required astronomical calculations. What he f. i. says, in the first chapter, about the yuga of the Sûrya Siddhanta, clearly is an abbreviated statement of the corresponding doctrines of the old Sûrya Siddhânta, and we therefore have no reason to doubt of the old Siddhanta, as well as the modern one, having taught that 4320000 years constitute a great age, and that one thousand such great ages go to a kalpa. The fact is that for all the merely theoretical part of a Siddhanta there is no room in the karana. and that hence the latter does all that is required if, instead of describing the great periods of the world, it states the smallest possible aggregate of years comprising an integral number of lunar months and natural days. So far we have no reason to hesitate in accepting Varaha Mihira's statements as a faithful, though somewhat modified, rendering of the meaning of the old Sûrya Siddhânta; the question however assumes a somewhat different aspect when we compare the number of natural days contained, on the one hand, within the mahayuga of the modern Sûrya Siddhanta, and, on the other hand, within the corresponding period according to Varaha Mihira. The modern Sûrya Siddhânta teaches that a mahâyuga of 4320000 years comprises 1593336 intercalary months and 25082252 omitted lunar days, whence it follows that the number of savana days contained within the same period amounts to 1577917828. Varâha Mihira on the other hand, following his Sûrya Siddhânta. states that a period of 180000 years comprises 66389 intercalary months and 1045095 omitted lunar days, so that a mahayuga  $(=24 \times 180000 \text{ years})$  consists of 1577917800 savana days, i. e. 28 days less than according to the modern Sûrya Siddhanta. Here it certainly appears possible that Varaha Mihira should have slightly diminished the number of the savana days of the mahayuga, and implicitly the length of the solar year, in order to be able to reduce

that number, as well as the number of the years of the yuga, by twenty-four and thus to arrive at figures more easy to manipulate; all the more as the inaccuracy involved in that change would affect to an almost insensible degree only the comparatively short periods to which the rules of the karana grantha are meant to be applied. But in spite of this undeniable possibility I am inclined to think that in the present case also Varaha Mihira proceeded with strict accuracy, and that his Sûrya Siddhânta actually assigned to the great yuga twenty-eight days less than the modern treatise does. For in addition to the general consideration that there are several other items in which the old and the new Siddhantas differed beyond any doubt, we have in the present case two special reasons viz. firstly that it would have sufficed to diminish 1577917828 by four (instead of twenty-eight) in order to make it divisible by twenty-four; and secondly that the estimation of the length of the solar year implied in the statement of the old Surya Siddhanta agrees exactly with that value of the length of the Solar year that results from the elements of that Paulisa Siddhanta about which Bhattotpala's commentary on the Brihat Samhita and Prithûdaka Svâmin's commentary on Brahmagupta's sphuţa Brahma Siddhanta furnish some information. As we shall see at once, Varâha Mihira's Sûrya Siddhânta agreed with that Paulisa Siddhânta in several other points also, and it therefore is not improbable that the two Siddhantas were at one also concerning the length of the solar year. If this is so, the most important item by which hitherto the Sûrya Siddhânta was considered to be distinguished from the Paulisa Siddhanta (as reported by Bhattotpala etc.) would vanish; which clearly shows that an accurate investigation of the degree of strictness with which Varaha Mihira reproduces the doctrines of his Siddhantas cannot be dispensed with.

Similar to the case just discussed is that of the mean revolutions of the planets, as reported, according to the Sûrya Siddhânta, in the 16th chapter of the Pañchasiddhântikà. As appears from the notes to the translation and the latter part of this Introduction, the periods assigned to the mean revolution by the old Sûrya Siddhânta differed more or less from the corresponding values stated in the modern treatise. There, however, the hypothesis of Varâha Mihira having for some reason or other modified the elements of the work with which he had to deal seems altogether excluded. If he had chosen to state the length of the revolutions of the planets in the ordinary form i. e. by establishing periods within which the planets perform integral numbers of complete revolutions, he might possibly have had reason to manipulate the traditional numbers to a certain extent, so as to reduce them to more manageable terms. But in the case under discussion he follows another plan viz. of at first stating the time of one revolution in round numbers, and then directing

Digitized by GOOGLE

us to apply a certain correction, in order to make up for the inaccuracy involved in the employment of those round numbers. Now it is easy to see that, if Varaha Mihira's Sûrya Siddhanta had exhibited the same figures as the modern Siddhanta, the amount of the corrections would differ from that actually stated by him, and we therefore are entitled to conclude that regarding the revolutions of the planets also the old Sûrya Siddhanta actually differed from the modern one; a conclusion moreover made more acceptable by the circumstance that several of the values assigned to the mean revolutions by Varaha Mihira's Siddhanta agree with the teaching of the Paulisa Siddhanta known to Bhattotpala, and with that of Aryabhata.

That the difference, observed between the numbers of the natural days of the yuga as stated by the two Sûrya Siddhantas, is due to a real discrepancy of the two books, is further confirmed by the rule given in Chapter X 2 and 4 for finding the mean place of the moon. This rule is based on the elements of the yuga as stated in chapter I, but for the sake of greater facility of calculation employs reduced numbers. Instead of multiplying the given ahargana by 2406389 (the numerator of which fraction are the sidereal revolutions of the moon during the period of 180000 years, and the denominator the savana days comprehended within the same time), it directs us to employ the expression 24559506, and thereupon—in order to make up for the error involved in this substitution—to deduct from the mean place of the moon thus found  $\frac{51''}{8120}$  for each revolution. In other words, Varâha Mihira is unwilling to allow to pass an error in the mean position which amounts to no more than one sixtieth of a second of space for each revolution. But if he, on the other hand, had purposely, for mere convenience of calculation, lessened the length of the mahayuga by twenty-eight days, he would thereby have reduced the length of each sidereal month by about four hundreths of a second of time, which in its turn would have implied an error in the moon's mean place amounting to about one fiftieth of a second of space for each revolution. So that, while anxious to correct one small error, he would have allowed another greater one to pass; an assumption which we have absolutely no right or reason to make.

The investigation of special cases thus certainly favours the conclusion that the changes which the old Sûrya Siddhânta has undergone in Varâha Mihira's representation are purely formal, and that convenience of calculation is held by him to be a consideration of altogether secondary importance.

We therefore, and this is the most important conclusion to be drawn from the preceding enquiry, may hold ourselves entitled to look in the same light upon Varaha Mihira's rendering of the other Siddhantas which we can

check neither by means of the originals nor with the assistance of modern recasts. There also we must hold Varâha Mihira to have closely followed the elements and methods of the authors of the Siddhantas, and to have permitted himself only minor changes, such as facilitate calculation without affecting the fundamental character of the rules. General principles, enabling us to judge with certainty how far those changes may extend, can however not be laid down; we rather must judge each given case on its own merits. When we f. i. find that the yuga of the Romaka Siddhanta comprised, according to Varaha Mihira, only 2850 years, we may raise the question whether this yuga is the true yuga of the Romaka, or only represents a subdivision of the true yuga, analogous to the 180000 years of the Sûrya Siddhanta which, as we have seen above, must be considered as the smallest fraction of the mahayuga with which the calculation of the ahargana can be effected. But we shall without much hesitation decide in favour of the former alternative, in the first place because the yuga of the Romaka Siddhanta is expressly called a yuga of the sun and moon, for the formation of which a comparatively small number of years was sufficient, and in the second place because Brahmagupta, in a passage to be quoted later on, testifies that the Romaka Siddhanta did not conform to the traditional views concerning the large periods of time. If, again, we find that according to the Panchasiddhantika the Paulisa Siddhanta made no use of yugas of any kind to the end of calculating the ahargana and the mean positions of the planets, but employed for those purposes a peculiar system of its own, we certainly must conclude that system to have been actually taught in the original Paulisa Siddhânta, and not constructed, as indeed it might have been, by Varâha Mihira on the elements of the Paulisa Siddhanta. For why, we must ask ourselves, should he have transformed in that way the elements of the Paulisa Siddhanta rather than those of the other Siddhantas which without any difficulty might have been thrown into the same form? And, to single out one further point, if we find that the Panchasiddhantika gives a rule how to calculate, according to the Sûrya Siddhanta, the equation of the centre of sun and moon for any given anomaly, while it represents the Paulisa and Romaka Siddhantas as merely stating the amount of those equations for a certain series of anomalies, without teaching us how to calculate the equations for the intervening anomalies; we must again suppose that Varaha Mihira faithfully renders characteristic features of the original Siddhantas as he found them; for if he had held the opinion (which as the writer of a karana he indeed might have held) that the practical astronomer knows enough, if be can assign the equations of the centre for, let us say, each fifteen degrees of anomaly, he would no doubt not have given the general rule from the Sûrya. Siddhanta, but calculated from it the amounts whose knowledge he considered indispensable, and inserted them ready calculated in his text.

We therefore arrive at the conclusion that Varaha Mihira has in no case obliterated the characteristic features of the Siddhantas he had to deal with, and that whatever distinguishes those works from one another in the text of the Panchasiddhantika really distinguished them in their original form. We may note in conclusion that there is one interesting circumstance which furnishes a kind of counterproof to this conclusion. According to VII. 1. and VIII. 9 the Paulisa and Romaka Siddhantas calculated the parallax in longitude at a solar eclipse in exactly the same manner. Now Varaha Mihira accentuates this agreement of the two works by stating the rule each time in exactly the same words. But an author, who is so evidently desirous to mark the points in which the different authorities on which he draws are at one, may certainly be supposed to be no less scrupulous in stating the details in which they diverge.

After having thus cleared the way, I proceed to give short summaries of the doctrines of the five Siddhantas, beginning with that one which. owing to the existence of a modern recension, is best known, viz. the Sûrya Siddhanta.

According to I. 14 the Sûrya Siddhanta of Varaha Mihira taught that Sûrya Siddhanta. 180000 years contain 66389 intercalary months, and 1045095 omitted lunar The number 180000 is the twenty-fourth part of the years of a mahâyuga; if we therefore, for comparison's sake, multiply the figures given above by twenty-four, and deduce from them the number of the savana days of a yuga, we obtain 1577917800; while the corresponding figure for the modern Siddhanta is 1577917828. The length of the sidereal year resulting from these figures is 365d 6h 12' 36".56 in the case of the modern, and 365d 6h 12' 36" in the case of the old Sûrya Siddhanta. The latter value exactly agrees with that which, according to Bhattotpala and others, was assigned to the solar year in the Paulisa Siddhanta.

What the old Sûrya Siddhanta taught about the mean motions of the sun and moon, is immediately apparent from the above statement concerning the nature of the yuga. The number of the moon's sidereal resolutions during the yuga is the same as in the modern Siddhanta; whence it follows that each revolution is a little shorter (the yuga of the old Siddhanta counting twenty-eight days less than that of the modern one). Rules how to calculate the mean positions of the sun and moon are given in chapter IX; they however call for no special remarks, as they follow immediately from the constitution of the yuga.—The duration of the revolution of the moon's apogee may

Digitized by GOOGLE

be derived without difficulty from stanzas 3 and 4 of the same chapter. From stanza 3 it follows that one resolution is performed in 3231<sup>4</sup> 23<sup>h</sup> 42' 16".76; while the duration resulting from the elements of the modern Siddhanta amounts to 3232<sup>d</sup> 2<sup>h</sup> 14' 53".4. And if, accommodating ourselves to the general Siddhanta practice, we determine the number of revolutions performed within one mahayuga, we obtain 488219 for Varaha Mihira's Sûrya Siddhanta; while the modern Siddhanta gives 488203 only. We note that according to Aryabhata also the apogee performs 488219 revolutions within one mahayuga.

From stanza 5 of the same chapter we learn that the old Sûrya Siddhânta agreed likewise with Âryabhaṭa in reckoning 232226 revolutions of the moon's node to one mahâyuga; while the modern Siddhânta counts 232228.— In estimating the greatest latitude of the moon at 270 minutes (stanza 6) the old Sûrya Siddhânta agreed with the modern one.

According to stanza 7 the old Sûrya Siddhanta assigned to the sun's apogee the longitude of eighty degrees. Aryabhata gives 78° only, and a calculation of the place of the apogee for the epoch of the Panchasiddhantika. based on the elements of the modern Sûrya Siddhânta, gives about 77°. The Panchasiddhantika says nothing about the revolutions of the apogees of the sun and planets, and it hence is possible that the old Sûrya Siddhanta was not yet acquainted with the theory held, on entirely insufficient grounds, by the modern treatise, and modern Hindû astronomers in general, that the apogees of the sun and the planets perform a certain number of revolutions within a mahayuga or kalpa. On the other hand it might be supposed that Varaha Mihira, although acquainted with that doctrine, yet confined himself to stating the places which the apogees occupied at his time, since so much is sufficient for the purposes of a karana-writer.—The rules for finding the true places of the sun and moon, which are given in stanzas 7 and 8, are analogous to those of the modern Sûrya Siddhanta, with the one important difference that, while the latter assumes epicycles of different size for the even and odd quarters of the revolution of the two bodies, Varâha Mihira's Sûrya Siddhânta knows of one epicycle only for the sun as well as for the moon. The rules for finding the true motion, etc. given in stanzas 13 and 14 agree with those of the modern work.

The rules for calculating solar and lunar eclipses agree with the modern rules as far as general methods are concerned, but at the same time show many deviation in details; so f. i. in the calculation of the parallax in solar eclipses. Some of these rules we have, moreover, not been able to elucidate to our full satisfaction.



The mean motions of the planets (apart from sun and moon) are given in chapter XVI. The following statement shows the numbers of complete revolutions during one mahayuga according to the old and modern Sûrya Siddhantas.

|           | Old Så. Si. | Modern Sû. Si. |
|-----------|-------------|----------------|
| Mercury   | 17937000    | 17937060       |
| Venus     | 7022388     | 7022376        |
| Mars      | 2296824     | 2296832        |
| Jupiter . | 364220      | 364220         |
| Saturn    | 146564      | 146568         |

The two Siddhantas thus agree concerning Jupiter only, and disagree therein from Aryabhata, according to whom Jupiter's revolutions amount to 364224 in one mahayuga. The old Sûrya Siddhanta agrees with Aryabhata and the Paulisa Siddhanta (according to Bhattotpala), as far as Venus, Mars and Saturn are concerned, while it agrees with the Paulisa Siddhanta only concerning Mercury and Jupiter.

The positions of the apogees and the dimensions of the epicycles of the apsis and the conjunction are given in XVII, 1-3. If will be observed that, as regards the numbers indicating the size of the epicycles of the apsis of Venus and Saturn, the translation diverges from the corrected text given by The manifestly corrupt text was at first emendated on the basis of the dimensions stated in the modern Sûrya Siddhanta, the hypothesis of the agreement of the two Siddhantas in this detail being resorted to in the absence of evidence decidedly favouring any other assumption. But I afterwards discovered that such evidence exists. The statements which Brahmagupta in his Khandakhadyakakarana makes about the places of the apogees and the dimensions of the epicycles agree with those made in the sixteenth chapter of the Panchasiddhantika, in all those details in which the text of the latter work needs no emendation, and it therefore may be presumed that the agreement extended also to the epicycles of Venus and Saturn. And examining the traditional text of the Panchasiddhantika from this point of view, we find that instead of the 'Surås' of stanza 1 we have to read not 'sarås' but 'svarås' and that the 'trimsah' is correct without any further addition. It is true that thus the Arya remains defective; but the word, or words, missing were most probably expletive rather than essential to the sense. Brahmagupta maintains his karana to be founded on Aryabhata, or at any rate to give results equal to those to be derived from Âryabhaṭa;\* it is then a somewhat curious circumstance—into the discussion of which I cannot enter in this place—that the dimensions of the epicycles and the positions of the apogees assumed in the Khandakhādyaka (as well as in the sixteenth chapter of the Panchasiddhantika) differ, all of them, more or less from those recorded in the Laghu-Âryabhaṭiya.†

The method, taught in chapter XVII, of calculating the equations of the apsis and of the conjunction agrees on the whole with that prescribed in the modern Sûrya Siddhanta, although there are several divergences in details. Peculiar are the special rule given for Mercury in stanza 10, and the correction to be applied to Venus' place according to stanza 11. The statements as to the distance from the sun at which the planets become visible differ to some extent from those made in the modern Siddhanta; so also the greatest latitudes of the planets given in stanzas 13 and 14.

An omission which might make us suppose that the chapter as given in our Manuscripts is not complete is that nothing whatever is said about the places of the planets' nodes.

Paitâmaha Siddhânta. We next turn to the Paitamaha Siddhanta which indeed has not come down to our time, but whose teaching throughout agrees with that of a well known section of Hindû astronomical literature.

Of this Siddhanta there treats only one very short chapter, of the Panchasiddhantika viz. the twelfth one; but its five stanzas manifestly suffice to reproduce everything of importance contained in that very primitive treatise. The Paitamaha Siddhanta, known to Varaha Mihira, represents Hinda Astronomy as not yet affected by Greek influences, ‡ and thus belongs to the same category as the Jyotisha-Vedanga, the Garga Samhita, the Saryaprajnapti and similar works. From what Varaha Mihira says about its contents, we might almost identify it with the Jyotisha Vedanga. The yuga on which the calculations of the Paitamaha Siddhanta base is the well known quinquennial one,

<sup>†</sup> As already pointed out by me in my paper on the Jyotisha-vedânga, Journal of the Asiat. Soc. of Bengal 1878.



<sup>\*</sup> Brahmagupta's Khanda-khâdyaka begins with the following stanza प्रीयपत्य महादेवं जगदुत्पत्तिस्थितियस्ववेतुं । वद्यामि खपदकाराकमावार्यार्यभटतुस्यफलम् ॥

<sup>†</sup> It is also worthy of notice that Amasarman, one of the Commentators of the Khanda-khâdyaka, quotes some stauzas from a Paulisa tantra which make the same statements about the dimensions of the epicycles as the Khandakhâdyaka itself, and, moreover, seems generally to treat the doctrines of Aryabhaṭa and the Paulisa as equivalent.

which consists of five solar years of 366 days each, and contains sixty solar months, sixty-two synodical months, and sixty-seven so-called nåkshatra months i. e. sidereal revolutions of the moon. The beginning of the yuga is marked by a conjunction of the sun and moon at the first point of the nakshatra Dhanishtha. The duration of the longest day of the year amounts to eighteen muhartas, that of the shortest to twelve muhartas; in the intervening periods the days increase or decrease by the same daily quantity.—The Paitamaha Siddhanta refers to two points only which appear not to be mentioned in the Jyotisha Vedånga, as far as I have hitherto succeeded in making out the meaning of that difficult treatise. It, in the first place, gives a rule for calculating the so called vyatîpâta yogas (st. 4); and in the second place, fixes a period from which the quinquennial yugas are to be counted. In st. 2 Varâha Mihira directs us to deduct two from the Saka date, and to divide the remainder by five; which implies that a new yuga is supposed to begin with the third year of the Saka Era, or two Saka elapsed.

Whether this direction is due to Varâha Mihira only, or was already contained in the Paitamaha Siddhanta, may be considered doubtful; the latter alternative, however, appears to be more probable, as Varâha Mihira, if in any way adding to-or rendering more definite-the teaching of the Paitamaha Siddhanta, would most likely have adapted it to the same initial date as the other Siddhantas, viz. 427 Saka.

The Paitamaha (Brahma) Siddhanta known to Varaha Mihira has thus to be distinguished from the Brahma Siddhanta on which Brahmagupta's Sphuṭa Siddhanta is based. That Brahma or Paitamaha Siddhanta is a short treatise in prose, forming part of the Vishņudharmottara-Purāņa, and belonging altogether to the modern phase of Hinda Astronomy. The number of Brahma Siddhantas, known at present, thus amounts to four, viz. the Paitamaha Siddhanta summarized in the Panchasiddhantika, the Paitamaha Siddhânta forming part of the Vishņudharmottara, the Sphuta Brahmasiddhânta by Brahmagupta, and that Brahma Siddhanta whose more ordinary name is Såkalya Siddhanta.

There now remain the Romaka, Paulisa and Vasishtha Siddhantas, for the teaching of none of which we have any other source of importance but the Panchasiddhantika. I begin with the first mentioned of these three treatises.

The fifteenth stanza of the first chapter shortly describes the nature of Romaka Siddhauta. the yuga employed by the Romaka Siddhanta. The yuga is called 'one of the sun and moon' i. e. a lunisolar one, and said to comprise 2850 years,

Digitized by Google

which period is further stated to contain 1050 adhimasas and 16547 pralayas i. e. tithipralayas, omitted lunar days. The above numbers of years and intercalary lunar months allow of being reduced by 150, and we thus find that, in the opinion of the author of the Romaka, 19 solar years exactly contain seven intercalary months, or—if we take the entire sum of months—that 19 solar years comprise 235 synodical lunar months. The yuga of the Romaka is thus evidently based on the so-called Metonic period, named after the Athenian astronomer Meton who, about 430 B. C., showed the means of improving the Greek Calendar of his time by the assumption of 19 tropical years comprising 235 synodical months.—That the Romaka Siddhanta, instead of making use of the simple Metonic period, employs its one hundred and fiftieth multiple, has a reason not difficult to discern. The author of the Romaka, although manifestly borrowing his fundamental period from the west. at the same time wished to accomodate himself to the Indian fashion of calculating the sum of days which has clapsed from a given epoch (the so-called · ahargana) by means of a cyclic period comprising integral numbers of solar years, lunar months and natural days. Now the simple Metonic period does not represent an aggregate of the nature-required, neither if we—with Meton himself—estimate the length of the tropical year at 365  $\frac{5}{19}$  days, nor if we avail ourselves of the more accurate determinations by which later Greek astronomers improved on the work of Meton, and it therefore becomes requisite to employ a multiple. What the multiplying number is to be, of course depends on the value assigned to the length of the year, and we therefore have to ascertain the opinion held on this point by the author of the Romaka. The data supplied in stanza 15 enable us to do so without difficulty. For if we multiply the 2850 years of the Romaka yuga by 12 (in order to find the number of corresponding solar months), add the 1050 adhimasas (whereby we obtain the number of synodical lunar months), multiply by 30 (so as to find the lunar days), and finally deduct the 16547 tithi pralayas, the final result amounts to 1040953 natural days; which being divided by 2850 (the number of the years of the yuga), we obtain for the length of one year 365d 5h 55' 12". But in order to form an aggregate of years which contains an integral number of days and at the same time is divisible by nineteen,  $19 \times 50 = 2850$  years have to be taken.

Whence the above determination of the year's length was adopted by the author of the Romaka, there cannot be any doubt. The year of the Romaka is, down to seconds, the tropical year of Hipparchus or, if we like, of Ptolemy who accepted the determination, considerably faultive as it was, made by his great predecessor. The rule for calculating the ahargana according to the Romaka (I. 8—10), and so likewise the rules for finding the mean places of the sun and the moon (VIII. 1. 4) immediately follow from the constitution of the yuga, and have been elucidated in the notes to the translation. The length of the periodical month would, according to the Romaka, amount to 27<sup>d</sup> 7<sup>h</sup> 43' 6.3".

To the apogee of the sun the longitude of 75° is ascribed in VIII. 2. —The apogee of the moon and its periods of revolutions are not, in the usual Indian style, treated apart from the moon's motion; the 8th chapter (stanza 5) rather contains a rule for calculating the moon's position with regard to her apogee directly *i. e.* without any preliminary separate calculation of the apogee's place. The kendra mentioned there is the moon's anomaly, and the rule implies that the anomaly revolves 110 times within 3031 days; in other words that the moon returns to her apogee, or performs one anomalistic revolution, in 27<sup>d</sup> 13<sup>h</sup> 18′ 32″. 7.

By deducting the longitude of the sun's apogee from the mean longitude of the sun we find the sun's anomaly, and may then proceed to calculate his true longitude. For the latter process the Romaka Siddhânta however does not supply any general rule, enabling us to deduce the required equation of the centre for any given anomaly; but contents itself with stating the amounts of the equation from 15 to 15 degrees of anomaly. These amounts are stated in VIII. 3, and it is of interest to note that they agree very closely with the corresponding amounts given by Ptolemy. The greatest equation of the centre, which according to the modern Sûrya Siddhânta amounts to 2° 10′ 13″, and which in no other Hindû text book known to me greatly differs from this latter value, according to the Romaka amounts to 2° 23′ 23″, while Ptolemy assigns to it the value of 2° 23′; and also the equations for the smaller anomalies show a pretty close agreement, as appears from the following tabular statement

| Degrees of Anomaly.                         | 15      | 30        | 45         | 60        | 75        | 90         |
|---------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Equation of centre according to the Romaka. | 34′ 42″ | 1° 8′ 37″ | 1° 38′ 39″ | 2° 2′ 49″ | 2° 17′ 5″ | 2° 23′ 23″ |
| According to Ptolemy.                       |         | 1° 9′     |            | 2° 1′     |           | 2° 23′     |

The values quoted from Ptolemy are those given by him for the quadrants of the apogee. The Romaka Siddhanta apparently makes no distinction of quadrants, but employs the same equations indiscriminately for all.

In an analogous manner stanza 6 states the moon's equations of the centre from 15 to 15 degrees of anomaly. These equations do not agree very closely with the corresponding ones of Ptolemy, according to whom the greatest equation amounts to 5° 1'.—The length of the revolution of the moon's node amounts, according to VIII. 8, to 6796d 7h, in pretty close agreement with Ptolemy's determination of the same quantity, viz. 6796d 14h etc.—Concerning the greatest latitude of the moon we have two conflicting statements implied in VIII. 11 and VIII. 14, provided the interpretation of those stanzas given in the translation be right. According to the former it would amount to 240'; according to the latter to 270', which is the value ordinarily met with in Hindû astronomical works. Regarding the explanation given in the translation of stanza 14 I have to remark that it is an attempt on the part of my colloborator to connect the rule with the usual estimation of the moon's greatest latitude, while the fraction  $\frac{21}{8}$ , if its denominator be taken as the reduced Radius, would strictly lead back to a greatest latitude of 280'. That different values should be ascribed to the same quantity in one and the same book, might prima facie appear inadmissible; but it is by no means impossible that in some of the older Siddhantas there were incorporated empirical rules, borrowed from various sources, the rationale of which was not understood.

Stanza 13 gives 30' and 34' for the mean measure of the diameters of sun and moon respectively, and st. 15 gives the ordinary Indian rule for finding the true diameters from the mean diameters and the true and mean motions.

The greatest parallax is, as in Indian astronomy generally, supposed to be equal to the mean motion during four nadikas; hence the rule given in st. 9 for calculating the parallax in longitude, the result being the difference of the parallaxes of the sun and the moon.

The parallax in latitude is calculated on the same principle (stanzas 10—14), the result however not giving the difference of the solar and the lunar parallaxes, but merely the latter one, the solar parallax being neglected. An inaccuracy in the preliminary determination of the zenith distance of the nonagesimal is noted in the translation.—The rule for calculating the duration of the eclipse, after the true latitude has been ascertained (st. 16), is the usual one.

What remains unexplained of the Romaka Siddhanta are, principally, the different kshepa-quantities met with in the rules for finding the ahargana (Chapter I), and the mean places of sun, moon. etc. (Chapter VIII). They,

Digitized by Google

of course, are intended to enable us to start in our calculation from the epoch of the Panchasiddhantika (or of the, or some, Romaka-Siddhanta, about which see below), and their elucidation would probably lead to some interesting results. It will be observed that the rule for calculating the ahargana professes to be adapted to the meridian of Yavanapura, while the rules for finding the places of the sun, moon etc. refer to the meridian of Ujjayinî.\* The difference in longitude of those two places is stated by Varahamihira—following the Paulisa Siddhanta as it appears—in III. 13.—A further reference to the Romaka which has remained obscure to us seems to be made in III. 73.—Whether any of the rules concerning the planets which are given in the last chapter base on the Romaka Siddhanta, is doubtful.

From this short summary of the contents of the Romaka Siddhanta I pass on to the consideration of its authorship and time of composition, coupling therewith—for reasons which will appear later on—an enquiry as to the date of the Panchasiddhantika itself.

Hitherto it has been generally held, on the authority of Colebrooke and Bhâu Dâjî, that the original Romaka Siddhânta was composed by Srîshena; an opinion which I myself, when writing my paper on the Pañchasiddhântikâ (Journ. Asiat. Soc. of Bengal) was not prepared to abandon entirely, although then already certain considerations led me to suggest that Srîshena's work might after all have been a mere recast of an older treatise of the same name. This latter view I now feel inclined to set forth as the only true one.

The authorities for Colebrooke's and Bhâu Dâjî's opinion were Brahmagupta and his commentator Prithûdaka Svâmin. Brahmagupta, in a considerable number of passages of his Sphuta Siddhânta, refers to Srîshena by name, and in connexion with those passages his commentator repeatedly remarks that Srîshena was the author of the Romaka Siddhânta. And in one passage at least Brahmagupta himself mentions Srîshena in connexion with the Romaka Siddhânta. That passage which is found in the Tantraparîkshâdhyâya (the 11th chapter of the Sphuta Siddhânta) was discussed by me in the paper referred to above (pp. 290 ff.), but owing to the very corrupt form in which the Manuscripts of the Sphuta Siddhânta exhibit its text I did not at that time fully understand it, so that the meaning of just its most

Digitized by Google

<sup>\*</sup> The truth of this remark of course depends, in the first place, on the correctness of the emendation in VIII. 5 owing to which we have substituted stands aroun (read so in the text, instead of standardum) for the emundation of the Manuscript; and in the second place, on the assumption that the clause "at sunset, at Avanti" has to be connected generally with the rules given in stanzas 1—5. But both this assumption and the emendation appear to me well founded.

important clause escaped me, as it seems to have escaped Colebrooke and Bhau Dajî. The text of the passage, as appearing in Colebrooke's manuscript (now in the India Office Library), runs as follows:—

षोशेणविष्णुषंद्रप्रद्युषार्यभटनामसिङ्गानां । १
यहणादिवसंवादात् प्रतिदिवसं सिख्यमञ्ज्यम् । २
युन्त्वार्यभटोक्तानि बत्येकं दूबणानि येक्यानि । ३
पावेणप्रभतीनां कानिचिदन्यानि वस्यामि । ४
पार्वान्त्रूर्यश्रणांको मध्याविद्रुष्णुवंद्रपाता च । ५
कुजकुधश्रीधदृष्टस्पतिसिक्षश्रीधसिन्यचरान् मध्यान् । ६
युगयातवर्षभगणान्वासिष्टान्विज्ञयनंदिकतपादान् । ०
मेदोस् परिधिपातान्त्रृष्टीकरणाद्यार्यभटात् । ६
पतिवेणेन यहोत्वा रखेश्चरारीमकक्षतकर्यः । ६

The other Manuscripts of the Sphuṭa Siddhanta known to me (one belonging to the Bombay Government; one, a modern copy, in the library of the Benares College; and one in the Royal Library of Berlin) have some important different readings. They all read in line 1 बाट° instead of बाब° and in line 5 बाटाबूवं ° instead of बावंग्यू वं °. In line 7 the Ben. MS. reads बाधियादिक ; the Berlin MS. has बाधियाद्यां बावंग्याद्य ; and the Bom. MS. बाधियाद्यां बावायात् ; the Berlin MS. बाधियाद्यां बावंग्याद्य ; and the Bom. MS. बाधियाद्यां बावायात् . Line 9 runs in the Berlin MS. बावंग्य बावंग्य बावंग्य बावंग्य के स्वांग्य के

The general purport of this passage is clear. It is meant as a criticism of the performance of Srishena, who in composing his astronomical text book borrowed rules and processes from various sources, and combined them into an incongruous whole. Leaving aside for the present the second half of line 7, and line 10, we may—emendating the text as given above with the help of the varietas lectionis—render the passage as follows.

'From the fact that Srishena, Vishnuchandra, Pradyumna, Âryabhaṭa, Laṭa, and Simha contradict one another regarding eclipses and similar topics, their ignorance is proved daily. The criticisms which I (in the preceding part of the chapter) have passed on Âryabhaṭa are, with the requisite modifications, to be applied to the doctrines of each of those teachers as well. I will however make some further critical remarks on Srishena and others.

Srishena took from Lata the rules concerning the mean motions of the sun and moon, the moon's apogee and her node, and the mean motions of

Mars, Mercury's Sighra, Jupiter, Venus' Sighra and Saturn; from —— the elapsed years and revolutions of the yuga; from Aryabhata the rules concerning the apogees, epicycles and nodes, and those referring to the true motions of the planets; and thus ———'

Here we are confronted by the latter half of line 9, which seems to state that thus the Romaka (Siddhanta) was composed (kṛitaḥ) by Srîshena. But this would leave unexplained the last word of the line which three Manuscripts give in the form 'kanthâ.' Keeping therefore this latter reading, and substituting (with the Berlin and Bom. MSS.), 'ratnochchayo' for the four aksharas preceding 'Romakaḥ,' I translate 'and thus the Romaka (Siddhanta) which was (or 'is') a heap of jewels (as it were) has, by Srîshena, been made into a patched rag (as it were).'

In other words: Srishena incorporated into the old genuine Romaka Siddhanta elements borrowed from various heterogeneous sources, and thereby spoilt it, making it look like a piece of cloth, or dress, made up of various patches.

The Romaka Siddhanta going under Srishena's name was thus not the original one, but merely a recast of it, into which new matter borrowed from different astronomical writers had been introduced. This is neither improbable in itself, nor altogether destitute of collateral proof. For if we compare the information concerning Srîshena's Romaka Siddhânta, given by Brahmagupta, with what we now know about the Romaka Siddhanta epitomized by Varaha Mihira, certain differences between the doctrines of the two works present themselves at once. I here confine myself to two points, the consideration of which does not necessitate a reference to any other passage from the Sphuta Brahma Siddhanta but the one quoted above. The first point of disagreement is that Srishena, according to Brahmagupta, borrowed his rules for the spashtikarana i. e. for the calculation of the true places of the planets, from Aryabhata. Now Aryabhata's rules are known to us from the Laghv-aryabhatiya, and we observe that they agree in all essential points with the corresponding rules of the Sûrya Siddhânta, specifying, as the latter work does, the dimensions of the paridhi-epicycle of each planet, and teaching how the equation of the centre is to be calculated trigonometrically for any given anomaly. Varåha Mihira's Romaka Siddhanta on the other hand, as we have seen above, makes no mention of epicycles, does not in fact give any generally applicable rule for calculating the equation of the centre. but merely states in a tabular form the equations, howsoever calculated, for each fifteenth degree of the anomalies of sun and moon. That Romaka Siddhanta therefore manifestly had not borrowed its rules from Aryabhata, and

· hence cannot be identified with Srîshena's work. On the other hand it is quite intelligible that Srîshena, who appears to have followed the old Romaka Siddhanta as far as the mean motions of the planets are concerned, should have borrowed the rules for calculating the true places—which his principal authority was unable to supply—from the work of Aryabhata. A second argument may be drawn from what, in line 7 of the extract quoted above from Brahmagupta, is said about Srîshena having borrowed from some other work (apparently some Vasishtha Siddhanta) his theory as to the elapsed years and revolutions of the yuga. Judging from the expressions made use of in that place and from the context in which it stands, Srîshena's views about the yuga must have been akin to those generally held in the Siddhantas on that point, the yuga being a vast period of time comprising integral numbers of complete revolutions of all the planets. But as we have seen above, the yuga employed in the old Romaka Siddaanta was an altogether different one, of a strictly lunisolar character and hence consisting of a comparatively moderate number of years. When, therefore, Brahmagupta, in the first chapter of the Sphuta Siddhanta, animadverts on the non-traditional character of the Romaka Siddhanta,\* he manifestly does not refer to the recast by Srîshena in whose hands the Romaka Siddhanta had assumed a more orthodox form, but to the genuine Siddhanta, which at Brahmagupta's. time was no doubt still in existence and duly distinguished from Srîshena's treatise.

We next have to consider the bearings of a date which, in the first chapter of the Panchasiddhantika, is mentioned in connexion with the Romaka-Siddhanta. Stanzas 8—10 which give a rule for calculating the ahargana (i. e. the sum of civil days which have elapsed from an initial epoch up to a given date) direct us first to deduct 427 from the number of the current Saka year, which means that the initial epoch of the calculation is 427 Saka. It then proceeds to explain the details of the calculation of the ahargana, and closes with the words 'this is the ahargana in (or, according to) the Romaka Siddhanta.'

That this date—427 Saka—is mentioned in the Panchasiddhantika, has been known to scholars since a considerable time. The astronomers of Ujjayini who furnished to Dr. William Hunter the list of astronomers with their dates, published by Colebrooke (Algebra p. XXXIII), gave 427 Saka as the time of (their second) Varaha Mihira. Albe uni refers to it as the date



<sup>\*</sup> युगमन्त्रन्तरकच्याः कासपरिच्छेदकाः स्पतायुक्ताः । यस्माच राभके ते स्पतिबाद्यो रामकस्तस्मात् ॥

of the Panchasiddhantika. Bhau Dajî quotes the stanza from the Panchasiddhantika as furnishing the epoch of the Romaka Siddhanta, adopted by Varaha Mihira also. (Journ. Royal Asiat. Soc. New Series Vol. I). Dr. Kern is inclined to look upon 427 Saka as marking the year of the birth of Varaha Mihira who, as appears from a passage quoted by Bhau Dajî, died in Saka 509.

All these views clearly have no further foundation than the passage of the Panchasiddhantika about the calculation of the ahargana. The view that 427 Saka is the year of Varâha Mihira's birth we may set aside without hesitation. Dr. Kern was led to that hypothesis partly by the consideration that the Pañchasiddhântikâ, which in one place refers to Aryabhata's views, could hardly have been composed in 505 A.D. when Aryabhata—born in 476 A. D.—was only 29 years old. We now know—from Dr. Kern's edition of the Aryabhatiya—that Aryabhata composed his work in 499 A. D. already, so that he might very well have been quoted in a book written in 505 A. D. The other argument brought forward by Dr. Kern, viz. that Varâha Mihira died in 587, certainly goes some way to prove that the Panchasiddhantika was not written in 505, but not that Varaha Mihira was born in the latter year. The text of the Panchasiddhantika enables us at present to judge of the position of Varaha Mihira with regard to the date 427 Saka. From the chapters on the Sûrya Siddhanta it appears that Varaha Mihira considers that year to be the epoch of his karanagrantha from which all astronomical calculations have to start; for all the kshepa quantities involved in the different rules, given in those chapters for finding the mean places of sun, moon, and planets, can be accounted for satisfactorily on that basis. I have no doubt that also the kshepa quantities stated in the Romaka and Paulisa Chapters admit of being explained on the same supposition, but unfortunately we have so far not succeeded in finding the clue to their right understanding. Now it would certainly be most satisfactory, if we could assume that the Panchasiddhantika was composed in the very year which it selects for its astronomical epoch, or at any rate within a few years of that year; for as nearness of the epoch tends to facilitate all astronomical calculations and, at the same time, to minimize the inaccuracies resulting from the fact that karana rules are often only approximatively correct, it is the interest and the practice of karana writers to choose for their epoch a year, as little remote as may be from the time of the composition of their treatises. positive statement, however, made by Amarâja (as quoted by Bhâu Dâjî) about the date of Varaha Mihira's death does not favour such an assumption; and we moreover find that the deduction of 427 forms part of a rule which in the end is said to be 'in' or 'according to' the Romaka Siddhanta. This

last circumstance indeed, taken by itself, would not suffice fully to convince me, that the date 427 Saka is not one of Varaha Mihira's own choosing; for the phrase 'according to the Romaka Siddhanta' might only mean that the general principles on which the ahargana is calculated (viz. the equations between solar years and lunar months, and again between civil days and lunar days) are taken from the Romaka Siddanta, while at the same time the fixation of the initial epoch—a point comparatively unessential and moreover specially requiring to be settled anew in the case of each new Karana-might be due to Varâha Mihira. But as, after all, 427 Saka cannot, for the reason stated above, be the date of the composition of the Panchasiddhantika, we may admit that the whole rule about the ahargana, inclusive of the kshepa quantity 427, was borrowed by Varaha Mihira from the Romaka Siddhanta, as was assumed by Bhau Daji already. It is true that we are unable to assign a sufficient reason for Varaha Mihira's choosing to take over the epoch of one of his Siddhantas rather than to fix his own, which would have been a comparatively easy matter. There may have been special circumstances rendering the year 427 Saka a more convenient starting point than a later year; but I am not for the present able to point out any such.

For the time of the composition of the Panchasiddhantika itself there would thus remain the period between 505 and 587 A. D., so that we shall probably be not far wrong in fixing it about the middle of the sixth century.

A further question, however, arises in connexion with the date 427 S'aka. Admitting that it was taken over by Varaha Mihira from the (or  $\alpha$ ) Romaka Siddhanta, have we to understand thereby the original Romaka,\* and consequently to fix the date of that work as late as 505 A. D? This question is one of interest in itself, and moreover has a bearing on the more general question as to the period to which we have to assign the beginnings of the modern, scientific, phase of Hindû astronomy.

For reasons, which I shall set forth after having finished the survey of the contents of the five Siddhantas, I consider it altogether improbable that any of those treatises should have originated so late as 505 A.D., i. e., not earlier than, let us say, forty or fifty years before the composition of the Panchasiddhantika. Meanwhile I wish to direct attention to a special circumstance which seems to favour the conclusion, that the original Romaka Siddhanta at any rate was composed earlier than the date mentioned.

From the third stanza of the first chapter it appears that already before the composition of the Panchasiddhantika the Romaka Siddhanta had

<sup>\*</sup> The qualification 'original' is of course meant to exclude Srishena's performance.



been commented upon (vyákhyáta) in some way or other by Látadeva. Now it is not of course impossible that Lâtadeva's vyâkhyâna was merely an ordinary explanatory commentary, composed at some time or other in the period intervening between A. D 505 (supposing this to have been the date of the original Romaka) and the year (let us say about 550) in which the Panchasiddhantika was written. Another alternative, however, appears to me the more probable one, for the following reason. I do not consider it likely that Varâha Mihira should have mentioned Lâțadeva at all in connexion with the Romaka, had he been nothing more than an ordinary commentator of that work. The fact that he does so mention him seems rather to indicate that Latadeva occupied a somewhat more independent position with regard to the Romaka, possibly that of a writer who recasts an earlier work, or adapts it to a later epoch. That Lâtadeva was more than a mere scholiast, appears, moreover, from the fact that Brahmagupta refers to him as an astronomical writer, and, what is particularly important, that Varâha Mihira himself, in XV. 18, thinks it worth while to quote the opinion of Lâța (of whose identity with the Lâțadeva of the first chapter I see no reason to doubt) concerning the time of the day from which the ahargana has to be calculated. And the details given in this last quotation lead us a step further. It is there said that according to Lâța's view the beginning of the astronomical day has to be reckoned from the moment when the sun has half set at Yavanapura. Now this very same view, which here is mentioned as peculiar to Lâta and as such contrasted with the diverging views of other astronomical writers on the same subject, is found incorporated in the rule (I. 8) which professes to teach how the ahargana has to be calculated according to the Romaka Siddhanta. That rule we therefore are entitled to look upon not as directly borrowed by Varâha Mihira from the old original Romaka Siddhanta, but rather as constructed by Lata on the elements of. that work in such a form as to answer the requirements of his time, and transferred, by Varâha Mihira, from Lâța's work to the Panchasiddhântikâ. Hence the date 427 Saka also has to be taken, not as the date of the original Romaka Siddhanta, but rather as the date of Lata or, more definitely, as the date which Lata, in his comment on—or adaptation of—the Romaka chose for his epoch. How much older the original Romaka Siddhanta may have been, is a point which we will touch on below.

Concerning the special character of Lâța's work we may conjecture that it stood to the Romaka Siddhânta in somewhat the same relation as Karanas generally stand to Siddhântas. In conclusion I point out that some connexion between Lâța and the Romaka Siddhânta seems to follow also from the statement made by Brahmagupta in the passage quoted above

Digitized by Google

at length viz. that Srîshena took the elements of the mean motions of the planets from Lâta. For unless Lâta himself had taken these elements from the Romaka, there would appear no reason whatever why the work of Srîshena, who according to Brahmagupta had borrowed all other elements from other sources, should have been called a 'Romaka' Siddhânta. We can, on the other hand, understand that a Hindû astronomical work should adopt the name of that Siddhânta with which it agreed in the rules for calculating the mean motions of the planets; for the latter constitute the most characteristic item by which a Siddhânta distinguishes itself from other works of the same class,

Paulisa Siddhanta

The Paulisa Siddhanta next calls for a short review.

The fundamental information about this Siddhanta viz. that concerning the formation of the ahargana is contained in stanzas 11-13 of the first chapter which unfortunately appear in the Manuscripts in so corrupt a form that we are unable satisfactorily to explain the details. The leading principles of the calculation may however be discerned, all the more readily as they seem not to present any altogether new feature. The number 976 (ritu—sapta—nava—bhaktâh) which in stanza 11 is exhibited as a divisor, no doubt indicates the number of solar days after the lapse of which a lunar month has to be intercalated, and the 63 of the same stanza (tri-ritu) seems to refer to the number of lunar days going to one avama or omitted lunar day. The two next stanzas then most probably state the corrections which the employment of the stated round numbers renders it necessary subsequently to apply; the amount and mode of those corrections we are however unable to extract from the incorrect text.—The Paulisa Siddhanta, thus, in order to find the total of civil days, which have elapsed from a certain epoch up to a given date, takes the usual steps through adhimasas and avamaratras (tithipralayas), does not, however, base its calculation on any cyclic period comprehending integral numbers of years, lunar months and omitted lunar days; but reaches its aim in a more direct manner by establishing small aggregates of days which approximately contain one intercalary month or one omitted lunar day, and subsequently applying an appropriate correction.

Our imperfect understanding of the details of the text prevents us from deriving from the two stanzas discussed the exact length of the year and the month according to the Paulisa Siddhanta. The length of the year, however, follows from another passage viz. III. 1. which teaches how to find the sun's mean place, and bases on the assumption of a year of 365<sup>d</sup> 6<sup>h</sup> 12<sup>m</sup>.

The rule for finding the place of the moon, given in the former part

Digitized by GOOGLE

of the second chapter,\* is of a nature widely differing from the corresponding rules exhibited by the best known Siddhantas. It therefore puzzled us for a very long time—all the more as the text the two Manuscripts exhibit is just in that place far from correct—, until light fell on it from a somewhat unexpected quarter. If we indeed had noticed from the outset that the divisor 3031 mentioned in stanza 2 is the same as the one which the Romaka Siddhanta (viii. 5.) employs for finding the place of the moon's kendra, we might have penetrated more quickly to the sense of the rule given in the Paulisa Siddhanta; but that circumstance escaped our attention at the time, and the first clue to the solution of the difficulty was actually supplied by the observation that the contents of the earlier part of chapter II. of the Pañchasiddhantika show clear analogies to the methods employed, according to Warren and Bailly, by the astronomers of certain parts of southern India for the purpose of finding the mean and true places of sun and moon. According to Warren (Kåla Sankalita pp. 118 ff.) the astronomers of all those regions of the Deccan where the Tamul language is spoken make use, for calculating the longitudes of sun and moon, of a peculiar process called by him the solar or Vakiam process, whose characteristic feature is that it enables us to find the true places without having previously ascertained the mean ones. This is accomplished (if we limit ourselves in what follows to the processes concerning the moon which alone are analogous to those employed in the Paulisa Siddhanta) by directly calculating how many times within a given ahargana the moon has returned to her apogee or perigee, rejecting the days within which complete revolutions have been performed, and taking the true motion for the remaining days. To that end there are established periods, comprising integral numbers of days, within which the moon performs a certain number of anomalistic revolutions, and by these periods the given ahargana is divided in succession; the quotients may then be rejected each time, and only the last remainder taken into account for finding the These periods are four in number, called Vedam, Rasa moon's place. Gherica, Calanilam, and Devaram. The Devaram consists of 248 days which comprise 9 complete anomalistic revolutions of the moon; the Calanilam comprises 3031 days = 110 revolutions; the Rasa Gherica comprises 12372 days = 441 revolutions; the Vedam again is a certain multiple of the Rasa Gherica and comprises 1600984 days. The given ahargana is at first divided by 12372; again the remainder by 3031; and again the remainder by 248.

<sup>\*</sup> I here adopt the alternative, discussed above, of the earlier part of the second chapter reproducing doctrines of the Pauliśa Siddhanta.

<sup>†</sup> I give these names in the-presumably incorrect-forms in which Warren exhibits them.

The remainder of this last division—called by Warren Chandra Vakiam Dhurmavahanam—is then used as the argument of a table which gives the moon's true place and true motion for each day of a period of 248 days (=9 anomalistic revolutions).—If, on the other hand, the moon's mean place is required, use is made of certain constant quantities indicating the amount of the moon's mean motion during each of the periods stated above, to which there is finally added the moon's mean motion during the days indicated by the last remainder. For one devaram f. i., the moon's mean motion, according to the Telugu Astronomers, amounts to  $27^{\circ} 44' 6''$  (entire revolutions being rejected); during one Calanilam to  $11^{\circ} 7^{\circ} 31' 1''$ , and so on.

Now the rules given in the beginning of the second chapter of the Pañchasiddhântikâ are analogous to those of the Telugu Astronomers. periods employed there for calculating the moon's place are two in number; one called ghana and comprising 3031 days, which is identical with the Calanilam of the Telugus; and another called gati, which consists of 248 ninths of a day, and thus represents one anomalistic month. No reference appears to be made to longer periods such as the Vedam and the Rasa Gherica of the Telugus; periods of the latter kind are indeed not required for the purposes of a Karana whose rules are meant to be applied only to comparatively small aharganas. If then we retrench from a given number of days all the entire ghanas contained in it, and again retrench from the remainder all the entire gatis which it comprehends, the last remainder alone is required for calculating the moon's true place; for it indicates what fraction of the current anomalistic revolution the moon has performed, and a simple rule, or tablewill then suffice to show the amount of equation of the centre which has to be added to—or subtracted from—the moon's mean longitude in order to render it true. Another set of rules is, however, required for enabling us to assign the mean longitude of the moon. This want the Panchasiddhantika supplies by stating the total amount of mean motion accomplished during each ghana, and each gati; so that we have, in each given case, to multiply those amounts by the number of elapsed ghanas and gatis and add up the results. It then remains to find the mean motion for the fraction of the noncompleted gati, and to determine the corresponding amount of equation of the centre. Rules for these procedures—or for a part of them—are most probably contained in stanzas 5 and 6, which we however are unable to explain.

It further can hardly he doubted that stanzas 4—9 of the third chapter return to the moon, and give some further rules for ascertaining her true place and motion; this the general wording of the passage, and terms such as ghana and gati which occur in it, seem clearly to indicate. But we have not

succeeded in unriddling those stanzas; and are therefore also not in a position to explain why they, if bearing on the teaching of the same Siddhanta as the former half of chapter II., should yet be separated from the latter by an intervening set of rules concerning altogether different matters.

The rule for finding the true place of the sun (III. 2, 3) resembles the corresponding rule of the Romaka Siddhanta, in so far as it does not teach a general process for finding the equation of the centre for any given anomaly, but merely states the amount of the equation for each thirty degrees of anomaly. The degrees of the anomaly are however not reckoned from the apogee, but from the first point of Aries, so that the equation of the centre can be added to—or subtracted from—the sun's mean longitude without any preliminary deduction of the mean longitude from the longitude of the apogee.\* The latter quantity is estimated at 80 degrees. Stanza III. 17. contains a corresponding rough statement of the sun's mean daily motion during each month of the solar year; here too we miss a general rule enabling us to calculate the true motion for any given time.

The estimation of the length of the revolution of the moon's node given in III. 26. differs but little from that made in the Sûrya Siddhânta and the great majority of Hindû astronomical works.—The greatest latitude of the moon is put equal to 270' (III. 31). But here also—as above in the case of the Romaka Siddhânta—we meet with another rule which appears to presuppose a greatest latitude of 240' only, viz., the rule given in VI. 5. for calculating the duration of total obscuration during a lunar eclipse. A similar rule on the other hand which likewise seems to belong to the Pauliśa Siddhânta (VI. 6) again seems to be based on the assumption of the moon's greatest latitude amounting to 270'.

The processes prescribed in the Paulisa Siddhanta for the calculation of lunar and solar eclipses are of a very rough nature and much less accurate than the corresponding operations according to the Romaka and Sûrya Siddhantas. The author of the Paulisa apparently aimed at nothing further than the establishment of convenient numerical formulas, gave no exposition of the general theory of the subject, and, for the sake of ease of calculation, introduced merely approximative values. No rule is prescribed for ascertaining the true (apparent) dimensions of sun, moon, and shadow at the time of an eclipse From VI. 4. it seems to follow that the mean value of the moon's diameter is supposed to amount to 34', and that of the shadow to 76'. Some-

<sup>\*</sup> In the note on the translation of III. 2, 3, the remark is made "The reason probably is etc." But I think it would have been more appropriate to say that it certainly is so.



what different values seem however to result from VII. 6, which stanza also appears to imply a statement of the sum of the diameters of sun and moon. It is difficult to speak on these points with assurance, as the details of the rules cannot in all cases be explained with full confidence, and several entire stanzas have remained altogether obscure to us.

The stanza VII. 1. gives the ordinary rule for calculating the parallax in longitude. We are unable to point out any rule for determining the parallax in latitude.

Among other items of doctrine which appear to be based on the Paulisa Siddhanta there may be noted the interesting statement of the difference in longitude of Yavanapura on the one, and Ujjayini and Benares on the other hand, which agrees fairly well with the assumption of Yavanapura being Alexandria.\* Next the rule (III. 14) for calculating the difference in longitude of two places whose distance in yojanas is known; an approximative rule which would give tolerably correct results for places not very remote from each other.—The same chapter (21) also contains the famous, often quoted, statement regarding the former position of the solstice, in which the word 'right' (yukta), as we now see, can only be explained from the context in which stanza 20 stands with the preceding one.

We may also mention in connexion with the Paulisa Siddhanta the table of sines given in the fourth chapter, although it is doubtful from which Siddhânta it was borrowed by Varâha Mihira. It may have been common to the three scientific Siddhantas; the values assigned in it to the different sines are employed by Varâha Mihira throughout the Pañchasiddhântikâ, whereever such are required. The most interesting feature of the table is that it bases on a subdivision of the Radius into 120 parts and of each of those 120 parts into 60; instead of subdividing the Radius, in the ordinary Indian fashion, into 3438'. It thus closely follows the Greek fashion of expressing the values of sines, only preferring to divide the Radius into 120 parts instead of sixty. In the majority of cases the agreement of the stated values of the sines with those given by Ptolemy is as close as possible, taking into account that the latter writer subdivides his hundred and twentieth parts of the diameter into minutes and seconds, while the table in the Panchasiddhantika subdivides into sixtieth parts only. There are however a small number of cases in which the agreement is not complete. The Sanskrit text had in a few places to be emended to a considerable extent, and it thus is not impossible that a more correct text would exhibit an even closer agreement with Ptolemy.

<sup>\*</sup> Compare on this point the Journal Asiatic Society of Bengal 1884. p. 265.



On the other hand the circumstance that the amount of each sine is not stated directly, but has to be arrived at by the summation of the amounts of all the preceding sines favours the presumption of the emendations made being the right ones on the whole; for if they were not, the table as it now stands might be expected to show greater, and more regularly progressing, deviations from the true values of the sines than it actually does.

It may be noted that, in case of the table of sines basing on a Greek prototype, the plan of subdividing the Radius—and not the diameter—into 120 parts would have enabled the borrower to take over, without any change, the amounts assigned in the Greek table to the chords of the angles, and to insert them in his own table as the values of the sines of half those angles.

We finally have to compare the information about the Paulisa Siddhanta given in the Panchasiddhantika with what we know from other sources about the same work, or at any rate a work of the same name. The sources alluded to are principally Bhattotpala's commentary on Varâha Mihira's Brihatsamhitâ, and Prithûdaka Svâmin's commentary on Brahmagupta's Sphuta Brahmasiddhanta, and from them Colebrooke already extracted the most noteworthy points. It appears that the Paulisa Siddhanta, known to the two Scholiasts referred to, was a work following the same general methods as the Sûrva Siddhanta, Âryabhata and all the later astronomers; at any rate it agreed with the great majority of Hindû astronomical works in establishing a mahayuga which contains an integral number of savana days etc. and of revolutions of the planets. The data proving this are to be found in Colebrooke's essays vol. II. p. 365; from them it also follows that the length of the year, according to the Paulisa Siddhanta, amounts to 365d 6h 12m 36". Now, in spite of the corruption of the text of those passages in which Varâha Mihira treats of the Paulisa Siddhânta, it is clear that the work of that name whose contents are summarized in the Panchasiddhantika followed a plan altogether different from that of the Paulisa Siddhanta referred to by Bhattotpala. I need not restate here in detail what has been remarked above about the methods employed by the Paulisa of the Panchasiddhantika; it will be remembered that in calculating the ahargana, and the mean as well as true places of the planets, it employs peculiar methods of its own, which sharply distinguish it from the Paulisa of Bhattotpala and works constructed on analogous lines. The length of its year amounts to 365d 6h 12m, while, on the other hand, the length of the year of the Paulisa known to Bhattotpala is the same as that of the year of the Sûrya Siddhânta known to Varâha And if any of the rules, given in the last chapter of the Panchasiddhantika for calculating the places of the planets, base—as not improbably

they do—on the Paulisa Siddhanta, they supply an additional feature marking off the two Paulisa Siddhantas from each other.

We are thus led to the conclusion that the Paulisa Siddhanta also has in the course of time undergone recasts, and that that form of it which was known to Bhattotpala widely differed from its original form, so widely indeed that there is some reason for wondering that the later work could go by the same name as the earlier one.

Vasishtha Siddhanta.

About the Vasishtha Siddhanta the Panchasiddhantika, as exhibited in the two Manuscripts at our disposal, gives only very scanty information. Varaha Mihira, indeed, places the Vasishtha Siddhanta, together with the Paitâmaha Siddhànta, in the lowest rank of the works whose tenets he reproduces; yet it appears strange that its teaching should not be treated at somewhat greater length. If anything, it is the small space allotted to the Vasishtha Siddhanta in the text of the Panchasiddhantika as here edited, which might induce us to suppose that certain parts of the work are missing in our Manuscripts. It is indeed—as I already have remarked above when discussing the allotment of the different chapters of the Panchasiddhantika to the different Siddhantas—a somewhat difficult task to ascertain, how much of the matter contained in the Panchasiddhantika in its present form has to be traced back to the Vasishtha Siddhanta. With confidence we may recognise its teaching only in the rules given in the second part of the second chapter which are, at the end, designated by Varâha Mihira himself as being founded on the Vasishtha Siddhanta, and which moreover are of a quite peculiar character, marking them off very decidedly from the doctrines of the other Siddhantas. The rule, given in stanza 8 for calculating the length of the day at any time of the year, is similar to that of the Paitamaha Siddhanta in so far as assuming an equal daily increase; but it differs, from it regarding the length of the shortest and longest days. The rules, given in stanzas 9-13 for finding the length of the shadow, the mean longitude of the sun and the lagna are also of a very primitive nature: but yet superior to what a work of the type of the Paitamaha Siddhanta could supply.

We may infer from them that the Vasishtha Siddhanta no longer operated with nakshatras, but subdivided the sphere into signs, degrees and minutes; and we also notice that it knew about the so-called lagna i. e. the ecliptic point which is on the eastern horizon at any given time. But, apart from this, the methods are so rude, and so completely omit to distinguish between mean and true astronomical quantities, that the Vasishtha Siddhanta can hardly be included within Scientific Hindû Astronomy.

That the rules concerning the motions of the moon contained in the former part of the second chapter are of an entirely different character, has been remarked above already (p. XI). In spite of this it is, as said in the same place, not altogether impossible that they should base on the teaching of the Vasishtha Siddhanta, which may have borrowed various rules and methods from different sources. The point must be left unsettled for the present.—The Vasishtha Siddhanta is not referred to in any other part of the Panchasiddhantika, with the exception of a colophon in the last chapter, about which something will be said later on.

There yet remains the question as to the relation of the Vasishtha Siddhanta, known to Varaha Mihira, to that Siddhanta of the same name about which we know from later commentators, chiefly those repeatedly referred to in the course of this introduction. From them Colebrooke already has imparted some information about a Vasishtha Siddhanta which he ascribes to Vishnu Chandra, on the authority of the last line of the passage quoted above (p. XXVI) from Brahmagupta. The right interpretation of that line clearly depends on the way in which the preceding lines concerning Srîshena's treatise are explained. Following the version of them given by me above we have to translate "and by Vishnu Chandra, taking the same (astronomical elements) the Vasishtha (Siddhanta) (was disfigured)" i. e. Vishņu Chandra, by borrowing various items of doctrine from different sources, gave to the original Vasishtha Siddhanta the same variegated, incongruous appearance which Srishena, acting in an analogous manner, had imparted to the original Romaka Siddhanta. To the existence of a Vasishtha Siddhanta, older than the recast by Vishau Chandra, there moreover testifies the seventh line of the passage from Brahmagupta, which apparently says that Srishena borrowed the (numbers of the) elapsed years and (planetary) revolutions of the yuga from a Vasishtha (Siddhanta); and the second half of that line further seems to intimate that that Vasishtha was composed by, or at any rate somehow connected with, Vijayanandin. An astronomical writer of that name is mentioned by Brahmagupta in another place also, and—which is of some importance as more definitely indicating his time—also by Varaha Mihira himself who, in the last chapter of the Panchasiddhantika (XVIII. 62), refers to Vijayanandin as having given rules for the calculation of the places of the planets.

Neither Vijayanandin's nor Vishnu Chandra's treatises appear to have come down to our time. The (Laghu) Vasishtha Siddhanta which we possess\* does not evince any relationship either to that Vasishtha Siddhanta which was known to Varaha Mihira, or to the work of Vishnu Chandra, with some details of which we are rendered acquainted by Brahmagupta and later commentators.

Published by P. Vindhyeśvari Prasáda Dube, Benares 1881.

Having thus taken a survey of the chief doctrines of the five Siddhântas as exhibited in chapters I—XVII of the Pañchasiddhântikâ, and before examining in detail the contents of the last chapter, a few remarks may be added about what Varâha Mihira states in XV. 33—38 about the longitudes and latitudes of certain stars. What authority he follows therein, we are unable to say.

The statement referred to gives the longitudes and latitudes of a small number of junction-stars of nakshatras. How the longitude and latitude are measured, the text does not define; we can only presume that the Siddhanta which Varaha Mihira here extracts followed the usual Indian method viz. of referring the stars outside the ecliptic to the latter circle, not by latitudecircles, but by declination-circles, so that the quantities stated are what Whitney, in his translation of the Sûrya Siddhânta, calls polar longitudes (dhruva) and polar latitudes (vikshepa). The degrees of (polar) longitude are, as in the Sûrya Siddhânta, taken from the beginning of the nakshatra (=twentyseventh part of the ecliptic) to which the junction star belongs. The latitudes are, in a peculiar manner, expressed not in degrees, but hastas, which we are enabled to turn into degrees by remembering that one hasta comprises thirtyfour angulis, and that the diameter of the moon—here assumed equal to 34 minutes—is divided into fifteen angulis. We give the results, in a tabular form, adding at the same time, in order to facilitate comparison, the corresponding statements made in the Sûrya Siddhânta (Whitney p. 321.)

| Name.     |     | Acc. to Pañchasiddhântikâ.               |                     |                    | Ace to Sûrya Siddhânta.                  |                     |                    |
|-----------|-----|------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|           |     | Position of<br>star in its<br>nakshatra. | Polar<br>Longitude. | Polar<br>Latitude. | Position of<br>star in its<br>nakshatra. | Polar<br>Longitude. | Polar<br>Latitude. |
| Krittikâ  | ••• | 6°                                       | 32° 40′             | 3° 10′ N.          | 10° 50′                                  | 37° 30′             | 5° N.              |
| Rohinî    | ••• | 8°                                       | 48°                 | 4° 59′ S.          | 9° 30′                                   | 49° 30′             | 5° S.              |
| Punarvasu | ••• | 8°                                       | 88°                 | 7° 15′ N. S.       | 13°                                      | 93°                 | 6° N.              |
| Pushya    | ••• | <b>4</b> °                               | 97° 20′             | 3° 10′ N.          | 12° 40′                                  | 106°                | 0                  |
| Âśleshâ   | ••• | 1°                                       | 107° 40′            | 54' S. N.          | 2° 20′                                   | 109°                | 7° S.              |
| Magha     | ••• | 6°                                       | 126°                | 0                  | 9°                                       | 129°                | 0                  |
| Chitrâ    |     | 7° 30′                                   | 180° 50′            | 2° 43′ S.          | 6° 40′                                   | 180°                | 2° S.              |

Why Varaha Mihira should have confined himself to stating the longitudes and latitudes of seven junction stars only, remains unaccounted for. Possibly the Manuscripts are defective just at that place. The details given concerning those seven stars (supposing our interpretation of the text to be correct) diverge so widely from the corresponding statements of the Sûrya Siddhanta that, considering the incompleteness of the material, a critical comparison of the two appears hardly feasible at present.—About the rule concerning the heliacal rising of Canopus (XIV. 39—41) a few remarks will be made further on.

I now proceed to the examination of the last chapter of the Pancha-siddhantika, which is one of the most interesting but at the same time most perplexing of the whole work. The text itself apparently does not state to what Siddhanta the rules about the planets, constituting the matter of the chapter, have to he traced. To some indications given in the colophons I will refer later on.

A survey of the contents of the chapter shows that it consists of two different sets of rules, of which the former extends from stanzas 1—60, while the latter, preceded by some personal remarks on the part of Varâha Mihira, comprises stanzas 66 up to the end. I begin by analysing, as far as feasible, the former set of rules.\*

The plan generally followed in this part of the work is to state at first for each planet a rule enabling us to calculate how many (heliacal) risings of it have taken place within a given ahargana, or-in other words-how many synodical revolutions it has performed. To that end we are directed to divide the ahargana by the duration of the different synodical revolutions. In Venus' case the rule prescribes (stanzas 1 and 2) to divide the ahargana by 584, and to add to the remaining days the eleventh part of the quotient of the division; i. e. in other words, the length of Venus' synodical revolution is estimated at  $584 - \frac{1}{11}$  days. In the same way it follows from stanzas 6 and 7 that one synodical revolution of Jupiter is estimated at  $399 - \frac{1}{9}$  days; from stanzas 14 and 15 that one revolution of Saturn amounts to 378  $\frac{1}{11}$  days; from stanzas 21 and 22, that one revolution of Mars is estimated at 780 days minus 161 vinādikās (=, about,  $\frac{2}{45}$ th of a day); and from stanzas 36 and 37, that one synodical revolution of Mercury is supposed to amount to 115 days plus 52 nådikås plus 45 vinådikås (for the rules given there imply that 8 synodical revolutions occupy 927 days plus 2 nadikas).

<sup>\*</sup> It will be observed that the English translation of that chapter confines itself to a literal rendering of the Stanzas. The following, systematic, discussion of the contents of the chapter is meant to supply the place of explanatory notes to the translation.



In the second place the rules teach us, how to calculate the amount of sidereal motion performed by the planets within the given number of synodical revolutions.—Stanza 1 says that during one period of rising, i. e. during one synodical revolution Venus passes through 7° 5° 30′, and this is indeed the approximate motion of Venus within  $584 - \frac{1}{11}$  days, if we suppose its mean motion to be the same as that of the sun, and reject the entire revolution performed.

In Jupiter's case we are directed (stanza 7) to multiply the number of synodical revolutions contained within a given shargana by 36, and to divide by 391; which shows that 391 synodical revolutions are supposed to be about equal to 36 sidereal revolutions. This is indeed nearly the case; for if, basing on the duration of a synodical revolution of 399 days (not  $399 - \frac{1}{9}$  days) and on the assumption of 364220 sidereal revolutions of Jupiter being performed within a mahâyuga of 1577917800 days, we calculate the sidereal revolutions performed during the lapse of 391 synodical revolutions, we find 36 revolutions plus about four degrees. And for these four degrees also an allowance is made, viz. in stanza 10, where we are told to multiply the number of risings by five, to divide by eight, and to take the result as minutes; for  $\frac{240' \times risings}{391}$  is nearly equal to  $\frac{5 \times risings}{8}$ .

The rules for calculating the sidereal motions of the other planets are of a similar nature. Assuming the sidereal revolutions of Saturn within one mahâyuga to amount to 146568, the quantity of sidereal motion within a period comprising 256 synodical revolutions of 378 days each is equal to nine revolutions minus four degrees + eight minutes. We are hence directed (st. 15) to multiply the risings of Saturn by 9, and to divide by 256; and (st. 17) to multiply the risings by 3, to divide by 32, and to look on the result as minutes to be deducted; for  $4^{\circ} + 8' = 248'$ , and  $\frac{248}{256} = \frac{31}{52}$ .

For Mars we have the assumption (st. 22) that fifteen synodical revolutions comprise eighteen sidereal revolutions; hence we multiply the number of the risings by eighteen and divide by fifteen. The quotient which indicates the entire revolutions is rejected; the remainder, multiplied by 12 and divided by 15, gives the mean place of Mars in signs and so on. In Mercury's case, finally, 389 synodical revolutions are supposed to be equal to 123 sidereal revolutions; hence st. 37 directs us to multiply the given number of synodical revolutions by 123, and to divide by 389.

So far the rules contained in the last chapter can be satisfactorily explained. We now however are met by a series of rules whose rationale we are unable to assign. Hitherto we have been told how to calculate firstly

the full number of synodical revolutions of a planet which have taken place within a given ahargana, and secondly the full number of sidereal revolutions within the same period; and, for the purpose of ascertaining the amount of synodical as well as sidereal motion which the planet has accomplished in addition to complete revolutions, we have at our disposal the remainder of the two divisions whose quotients indicate the number of the full revolutions. Now, from these remainders—which represent in both cases a certain number of days—the mean motion and the mean position of the planet at a given time can be calculated without difficulty; but what is required, and what the rules of the text apparently mean to supply, are directions enabling us to determine, roughly at least, the true place of the planet at the end of the given ahargana. We are, however, unable to point out the general principles on which the rules are constructed.

I begin with Saturn in whose case the rules appear to be simpler than in that of the other planets (setting aside Venus about which later on). Stanza 15 directs us to multiply the number of the synodical revolutions by 9. and to divide by 256, the quotient of the division indicating, as explained above, the number of completed sidereal revolutions. The remainder, the text goes on to say, is the 'pada.' The remainder—which alone is required for the calculation of the true place of a planet—is thus denoted by the same term which, as we have seen above, was employed in the Paulisa (or Vasishtha) Siddhanta to denote the remainder of days from which the true place of the moon is ascertained. The text then goes on to distinguish three different amounts of the pada, viz. 30, 127 and 99; and it will be observed that the sum of the three fractions  $\frac{30}{256}$ ,  $\frac{127}{256}$ ,  $\frac{99}{256}$  amounts to  $\frac{256}{256}$  i. e. one entire revolution. There are further mentioned certain additive, or subtractive, quantities, which have to be applied in case of the padas reaching the mentioned amounts, and it certainly appears probable that those quantities are, in some way or other, connected with the equation of the centre, which has to be added or subtracted in order to render the planet's place true. But we are quite unable to demonstrate, by a satisfactory explanation of the three amounts, the truth of this hypothesis. The text finally (in 18, and 19) states certain amounts of motion which Saturn performs within the three khandas, i. e., apparently. the three fractions of a revolution  $(\frac{30}{256}, \frac{127}{256}, \frac{99}{256})$  which were mentioned above. But here again we meet with a difficulty; for while the text states for the two first khandas the following amounts: 1° 15° 51' and 5° 28° 35', a calculation of the mean motion proceeding on the data of the text gives 1° 12° 11' for  $\frac{30 \text{ th}}{256}$  of a revolution, and 5° 27° 34′ for  $\frac{1.7 \text{ th}}{256}$  of a revolution. It is indeed by no means unlikely that the discrepancy may be owing to the circumstance of the text wishing to state the amount of true—not mean—motion; but

we again are unable to prove this by calculation. (The amount of motion during the third pada stated above viz,  $\frac{99 \text{ th}}{256}$  of a revolution is, according to calculation, equal to  $4^8$  19° 13′, not to  $4^8$  7° 30′ as, by mistake, stated in the commentary p. 101. The emendation of the text—munayo liptâś chaturgunâh sapta, stanza 19—which bases on the erroneous quantity stated in the commentary must on that account be rejected. Owing to the obscurity of the meaning it is hardly feasible to propose another emendation).

The text finally gives (stanzas 19 and 20) a statement of the different phases of Saturn's motion in the course of one synodic revolution, dividing that period into seven minor periods, and mentioning the amount of motion during each.

We have similar rules in Jupiter's case. There too (st. 7) we are told to take the remainder of the division whose quotient indicates the completed sidereal revolutions, and to term it pada. Again three different padas are distinguished (st. 9), whose sum amounts to one complete revolution  $\left(\frac{180}{891} + \frac{1}{100}\right)$  $\frac{195}{391} + \frac{16}{391} = \frac{391}{391}$ ), and for each of these padas there is stated a certain additive or subtractive quantity of obscure meaning. And again there are stated three different amounts of motion which do not very widely differ from the amounts of mean motion that Jupiter performs within each of the three fractions of a revolution stated above; the amounts given in the text being 58 9° 30'; 6's; 13°, while the calculated amounts are 5's 15° 43'; 5's 29° 33'; 14° 44'. Here too we can only conjecture that what is aimed at is a statement of the true motion within the given intervals. But, in addition to these rules which so far are strictly parallel to those concerning Saturn, we have, in stanza 8, some additional directions concerning mean and true quantities whose sense has remained quite obscure to us, so that even the attempted literal rendering of the words of the text—which has been given in the translation—must be looked upon as altogether tentative and provisional.—Stanzas 12 and 13 exhibit a statement of Jupiter's apparent motion during each of nine minor periods into which the entire synodical period of the planet is subdivided.

With regard to Mars again another plan is followed, of which the details however have likewise remained obscure to us. In Mars' case the text, after having given the rules, explained above, for finding the elapsed synodical and sidereal revolutions, proceeds (in 24) to make a statement regarding the difference of the planet's mean and true places, it being obscure, however, in what way the true place is supposed to be found, and then declares that the course (châra) of Mars will be stated according to the different motions (gati). To judge from stanza 35, these motions appear to be eight; and as the text mentions the terms vakra, anuvakra, anugati, ativakra

and sighra, we may assume that we have to do with something like the eight kinds of motion enumerated in Sûrya Siddhânta II. 12, among which we meet with vakra, anuvakra and sighra. But most of the details we must leave unexplained, owing partly to the corruption of the text, and partly to the obscurity of the subject. Stanzas 25 (conclusion) and 26 state the periods intervening between the time of the heliacal setting of Mars and its conjunction (when it becomes niramsa), and between the conjunction and its heliacal rising. The meaning of stanzas 27 and 28 is obscure. Stanzas 29— 32 treat of the motion of Mars in three of its gatis (cp. the 'traye' in 32), of which the 'vakra' i.e. no doubt the retrograde motion is the first; the nature of the two other motions we are unable to explain, the text exhibiting only the vague term, 'anugati' (in 29). In st. 33 we meet indeed with the terms vakra, ativakra and anuvakra, and we hence suppose that those three motions are referred to in 29-32 also; but, considering the various senses in which the terms ativakra and anuvakra are used by different authorities, we do not attempt to assign the meaning they bear in our text.

For Mercury the text, after having given the general rules for synodical and sidereal motion, at once states the amount of supposed true motion for eight periods of days whose total aggregate amounts to 380 days, the amount of true motion being 360 degrees. From this latter circumstance it appears that what is aimed at is a statement of the different phases of true motion during one mean revolution of the planet (which, of course, is viewed as equal to one mean revolution of the sun). Why, however, the corresponding period of days is said to amount to 380 days (rather than to 365), we are not able to explain, although so much may be suggested that the discrepancy is most probably due to a mixing up of sidereal with synodical motion. The text then goes on to give a general rule (obscure to us) about the adjustment of mean and true motion (stanza 41), and thereupon gives a detailed account (42—53) of the difference of Mercury's motions according to the sign of the ecliptic in which the planet stands at the time. We are unable to account for those rules by calculation.

There now only remains to be noticed, in the first set of planetary rules, what is said about the true motions of Venus in stanzas 3—5. The treatment of this latter planet differs from that of all other planets inasmuch as it appears not to take into account the influence of the equation of the apsis, but limits itself to a rough representation of the true motions in so far as depending on the equation of the conjunction. The difference is quite intelligible, if we remember that the eccentricity of Venus' orbit is very much smaller than that of any other planet. The text specifies the true mo-

tions for eleven minor periods of days, the sum of which amounts to six hundred and ten. Out of these, 584 constitute one synodical revolution of Venus, while the last 26 days must be viewed as the period within which Venus, after having performed one synodical revolution and having again entered into conjunction with the Sun, advances so much as again to become visible in the west.

Obscure and unsatisfactory as are many details of this first set of planetary rules, we yet recognise with sufficient clearness that the elements on which they are based do not greatly differ from those generally employed in Hindû astronomy. The periods of sidereal and synodical revolution diverge very little from the ordinary ones, and the calculation of the true places appears to presuppose the recognition of the two separate planetary inequalities (excepting the case of Venus as noticed above). But we begin to feel on strangely new and unsafe ground when now turning to the second set of rules for the calculation of the planetary motions, which are contained in stanzas 66—81 of the last chapter.

The position and appearance of these rules are anomalous from several points of view. On the rules explained above which come to a conclusion in stanza 60, there follow a few stanzas which look very much as if they were meant as concluding stanzas of the whole work, the author mentioning in them his name, and drawing a parallel between his own performance and the less successful efforts of other astronomers. But these, prima facie final, stanzas are followed in their turn by a further stanza (65) which seems to be meant by Varaha Mihira as an introduction to another set of concise planetary rules (grahakarika tantram); for although the rules extending from stanza 66 to the end of the book are comprised in 16 stanzas (or in seventeen, if we add to them stanza 65), it yet seems most probable that the 'eighteen aryas' mentioned in stanza 65 refer to this concluding portion, with which possibly one of the stanzas preceding 65 may have to be counted, or which originally may have contained one stanza more than our manuscripts exhibit.

The matter contained in this concluding portion is of a comparatively simple nature. The rules at first teach how to calculate for each planet the number of synodical revolutions which have taken place within a given ahargana, and then state the chief phases of motion within each synodical revolution, or half revolution as in Venus' case. No rules are given for calculating the true motions.

But what is extraordinary are the durations assigned to the synodical revolutions. They stand as follows—

| Mars    | ••• | 768 <del>3</del>  | days |
|---------|-----|-------------------|------|
| Mercury | ••• | $114\frac{6}{29}$ | 2)   |
| Jupiter | ••• | $393\frac{1}{7}$  | ,,   |
| Venus   | ••• | 5751              | ,,   |
| Saturn  | ••• | 372               | . 99 |

These amounts agree neither with those assigned to the synodical motions in modern Hinda astronomy generally,\* nor, therefore, with the true periods from which the periods implied in the teaching of the Siddhantas differ to a very inconsiderable extent only. To meet in Hindû astronomy with a set of numerical quantities widely differing from those generally accepted is indeed so startling, that one at first feels strongly inclined to doubt of the soundness of the text, especially if one remembers the generally unsatisfactory state of the two available Manuscripts of the Panchasiddhantika; but it so happens that just in the concluding portion the text appears to be fairly correct, does at any rate not immediately call for incisive emendations. Moreover each figure is given twice over, and that in two different forms, the text stating at first the length of the synodical revolution in a fractional form (as f. i.  $\frac{2752}{7} = 393\frac{1}{7}$  in Jupiter's case), and afterwards giving the details of motion for a certain number of subdivisions of the synodical period; and we find that the results arrived at by summing up the days comprised within those subdivisions agree almost throughout very closely with the former statements (in Jupiter's case f. i. we have 16+54+70+109+88+40+16=393). We therefore can, for the present, hardly help accepting the rules as they stand, in spite of their startling uniqueness.

It remains to consider from which Siddhantas Varaha Mihira may have borrowed the matter of the entire last chapter. The text itself appears to contain no indication on that point; there are however two colophons which furnish some—possibly accurate—information. After stanza 5 the Manuscripts read, Väsishtha-siddhante sukrah, and at the end of the chapter, Paulisasiddhante tärägrahah. If we accept the former statement as true, it would follow that the Vasishtha-siddhanta possessed an accurate knowledge of the length of the planetary revolutions; for although the statement directly refers to Venus only, it is—for reasons not requiring to be set forth at length—altogether improbable that the Vasishtha Siddhanta, or in fact any Siddhanta, should have been well informed about the theory of one planet only. It is moreover by no means impossible that, what the colophon directly

<sup>\*</sup> The Siddhantas do not indeed state the duration of the synodical revolutions of the planets directly, but it is of course easy to derive them from their sidereal revolutions combined with the revolution of the sun.

states about Venus only, should hold good with reference to the other planetary rules also which extend up to stanza 60. There is indeed, as shown above, that difference between the rules concerning Venus and those relative to the other planets, that, while the former do not take any account of the equation of the centre, the latter manifestly do so, although in a manner whose details have remained obscure to us. But as already remarked, that difference may simply be due to the circumstance that the equation of the centre of Venus, being very much smaller than that of the other planets, was disregarded on purpose. On the other hand, the circumstance of a special colophon being introduced after stanza 5, combined with the fact that the rules from stanzas 6-60 after all do differ from those concerning Venus, might be viewed as favouring the assumption of the two sets of rules being based on different authorities, 'We however must notice that the rules relative to Jupiter Saturn etc. employ the same term, viz. pada, to denote an important remainder, which had been used in the same sense in an earlier part of the work (chapters II. and III). I had to leave it an open question the doctrines of which Siddhantas are reproduced in the earlier part of Chapter II., it however appearing not improbable that the Vasishtha Siddhanta is the authority relied on. And thus the fact of 'pada' being met with in the earlier part of the last chapter also appears to strengthen the conclusion that that whole part (stanzas 1-60) epitomizes the doctrines of the Vasishtha. Otherwise we might perhaps think of the Paulisa which, as I have above shown some reason to believe, seems to have agreed with the Vasishtha in the rules for calculating the phases of the moon. But this latter assumption would conflict with the statement made in the colophon at the end of the chapter, which appears to designate the rules contained in stanzas 66 to 81 as based on the teaching of the Paulisa Siddhanta. I therefore see myself unable . to propose any definite views as to the sources of chapter XVIII. The last set of rules especially is perplexing, and, were it not for the direct assertion made in the colophon, nobody I suppose would be inclined to trace the determinations of periods given in it to a Siddhanta which seems to have been specially dependent on Greek teaching.

A few additional general remarks on the character and the presumable time of the works epitomized by Varâha Mihira may here be added.— Taken together the five Siddhântas appear to enable us to form a fairly accurate notion of the transition of old Indian astronomy into its modern scientific form. The Paitâmaha Siddhânta, in the first place, is the representative of the prescientific stage of astronomical knowledge, the other sources for which are the Jyotisha Vedânga, the Garga-Samhitâ, the

astronomical books of the Jainas, and a number of quotations from various old authors as f. i. Parasara. During that period nothing of importance seems to have been elaborated but the doctrine of the quinquennial lunisolar yuga. The authors of all the works mentioned share the same essential characteristics, in so far as displaying a very imperfect knowledge of the mean motions of the sun and moon (and, some of them, of the planets also), and connected therewith, of the length of the years and months; being altogether unacquainted with true motion as distinguished from mean motion; teaching an equal daily increase or decrease of the length of the day; dividing the sphere into twenty-seven or twenty-eight nakshatras; entertaining utterly fantastic notions about the constitution of the earth and the universe; and evincing a very marked tendency to work out in minute detail large sets of numerical rules founded on altogether insufficient premisses. They all moreover, with the exception of the Jaina books, agree in fixing the winter-solstice at the beginning of the nakshatra Dhanishthå. That from this latter circumstance no conclusion can be drawn as to the time when the different works mentioning it were composed, is at present admitted pretty generally. For it is neither possible to derive from the given data, with any degree of accuracy, the time when the original observation was made; nor, even if that could be done, would the result prove anything regarding the period when the works in question were composed, since it is quite clear that the place of the solstices having once been ascertained was adhered to and stated in works composed many centuries after it had ceased to be true. That in Varâha Mihira's account of the teaching of the Paitamaha Siddhanta the calculation of the quinquennial yuga is made to start from 2 Saka, has been mentioned above.

There are two chief points in which those early works have influenced later scientific astronomy. The latter derived from them firstly the idea of a yuga i. e. a cyclical period, at the end of which the heavenly bodies return to the same relative positions which they occupied at the outset. And in the second place, the writings of the earlier period already show, fully developed, the peculiar Indian lunar calendar which treats the tithi i. e. the thirtieth part of a synodical month as the true chronometrical unit, so that in all calculations of the length of elapsed periods, and of the position of heavenly bodies, the sum of natural days can be ascertained only through a previous knowledge of the number of elapsed lunar days.

Concerning the position of the Vasishtha Siddhanta known to Varaha Mihira it has been said above that, while apparently more advanced than the Paitamaha Siddhanta, it yet seems to have been decidedly inferior to the scientific Siddhantas. We therefore shall most probably not be mistaken in

assigning it to the period marking the transition from the old purely indigenous systems to those works which were constructed altogether on the basis of Greek science.

The three remaining Siddhantas fall under one category, all of them, however much they differ in details, representing the modern phase of Hinda astronomy which is completely under the influence of Greek teaching. general features of that phase are too well known to require restating in this place. If we enquire into the individual characteristics of each of the three Siddhantas, we may, I think, discern certain features in which the Romaka and Paulisa Siddhantas agree, while at the same time differing from the Sûrya Siddhânta. In the latter work only modern Hindû astronomy has fully assumed that type, which it has since preserved, and with which European scholars have since a long time been familiar, chiefly from the (modern) Sûrya Siddhânta itself, and from the Siddhânta Sîromani. In the first place the Sûrya Siddhânta only fully adopts the traditional Kalpa and Yuga system, to which it adapts the length of the revolutions of sun and moon and the planets, so as to obtain integral numbers of them all during the kalpa or yuga. The Romaka Siddhanta, on the other hand (which, as we have seen above, is specially blamed by Brahmagupta for not accepting the traditional teaching as to the great periods of time) does indeed form a yuga, but one of its own invention viz. by multiplying the Metonic period of nineteen years by 150, so as to obtain the smallest possible aggregate of years which contains integral numbers of lunar months and civil days. The original Paulisa Siddhanta again seems not to have established a general yuga of any kind, but to have proceeded in each individual case with the help of specially constructed short periods of time.—In the second place, the Sûrya Siddhanta, as is noticed by Varaha Mihira himself, represents throughout a more advanced, or at any rate more highly elaborated, system than the two other Siddhantas. This appears f. i., as already remarked, in the treatment of the equation of the centre, where the Sûrya Siddhanta only gives a general rule; and specially in the theory of solar and lunar eclipses, where the comparatively full and careful rules of the S. S. stand in marked contrast to the meagre rules of the Romaka, and yet more so to the roughly approximative formulas of the Paulisa.—In one point the Sûrya Siddhânta and Paulisa Siddhanta (if understood by us rightly) seem to have agreed, while differing from the Romaka. The latter Siddhanta employs tropical revolutions of the sun and moon, while the Sûrya Siddhanta certainly, and the Paulisa pro-The Romaka Siddhanta is in bably, treated of sidereal revolutions only. fact the only one of all Indian astronomical works, which is based on the tropical system. Nothing, by the way, tends to show that Varâha Mihira

was aware of the circumstance which accounts for the difference of the durations assigned to the solar year, and to the revolution of the moon, by his different Siddhantas. That the summer solstice formerly was at the middle of Aślesha, but in his time at the beginning of Punarvasu, appear to be viewed by him as two distinct facts, each to be taken by itself. He certainly does not render it clear anywhere, that the change in the solstice's place is due to the gradually accumulating effect of a process which had been going on, and still is going on, constantly, and that that process accounts for the different lengths ascribed to the revolutions of the celestial bodies.

That the similarities observed between the Greek and Hindû systems are due to a transfer of the elements of the former to India, will at present be hardly called into doubt; and it certainly appears highly probable that the Paulisa and Romaka Siddhantas were the earliest Sanskrit works in which the new knowledge imported from the West was embodied. That these two works were in some special way dependent on Greek astronomy, has since a long time been inferred from their names; and that conclusion is now confirmed by what we learn from Varaha Mihira about their contents. It certainly is no fortuitous coincidence that one of those two Siddhantas whose names point to the west, used the tropical solar year, and calculated its ahargana for the meridian of Yavanapura, and that the other expressly stated the difference in longitude of Yavanapura and Ujjayini. And that they were the first representatives of Greek astronomy in India, is at any rate highly probable, as we have no information about older astronomical works of hellenizing tendencies. While, thus, the general question as to the sources of scientific Hinda astronomy admits of one answer only, doubts begin to suggest themselves as soon as we proceed to ask, from what particular Greek works the early Siddhanta writers may have borrowed, and to what time the first transmittence of astronomical knowledge has to be assigned. Professor Whitney to whom we are indebted for the most thorough discussion of these matters (translation of the Sûrya Siddhanta pp. 470 ff.) has expressed the opinion that the absence, from the Hindû system. of any of the improvements introduced into Greek astronomy by Ptolemy seems to favour the conclusion that the original transmission of astronomical knowledge into India took place before Ptolemy; which at the same time would account for the many differences in detail between the Hindû system and the teaching of the Syntaxis.—Now with this view we certainly may agree so far as to consider it altogether improbable that the Hindu system should have based directly on Ptolemy's work. Regarding certain innovations, indeed, by which Ptolemy improved on the astronomical theories of his Greek predecessors (such as f. i. the introduction of the evection into the lunar

theory) it might be supposed that the Hindû astronomers, even if borrowing directly from the Syntaxis, excluded them from their own, strictly practical, works as needless, and hence cumbersome, refinements; but if assuming the Hindûs to have been acquainted with Ptolemy's work, how shall we explain the numerous discrepancies in essential items of doctrine, such as  $f.\ i.$ , to mention only one out of a vast number of cases, the different dimensions assigned to the epicycles of the planets by the Hindûs and Ptolemy respectively? But nevertheless it would be hazarded to conclude therefrom that the beginnings of scientific Hindû astronomy go back to a time earlier than that of Ptolemy. The whole question indeed is rendered incapable of decisive treatment by the fact that our knowledge of Greek astronomy anterior to Ptolemy is so very imperfect; a few points however which bear upon it may be briefly referred to.

As well known, the theories of the sun and moon were settled in all important points by Hipparchus already and merely borrowed from him by It would therefore not be impossible that any scientific Hindû work, confining itself to an exposition of the motions of those two heavenly bodies and of rules for the approximative calculation of their eclipses, should have originated in the period intervening between Hipparchus and Ptolemy. Hipparchus again had already given determinations of the mean periods of revolution of the planets, which Ptolemy found means to correct in some very unimportant details only. On the other hand, it had indeed not escaped Hipparchus that the true motions of the planets can be satisfactorily explained, only if we recognise two distinct inequalities; but he had not undertaken to separate those inequalities in each case, and so to establish a workeable theory of the planets. The latter achievement Ptolemy distinctly claims for himself, and we therefore must conclude that any Hindû works—such as f. i. the Sûrva Siddhanta—in which the anomaly of the apsis and the anomaly of the conjunction are clearly distinguished are later than Ptolemy from whom alone. directly or indirectly, they could have derived their theory. In spite of what we have learned from the Pancha Siddhantika, we are unfortunately not yet sufficiently informed about the entire contents of the earlier Siddhantas to apply the preceding remarks to a determination of their age. The Panchasiddhantika says nothing about any planetary rules being given in the Romaka Siddhanta, and that treatise, in its original form, might therefore possibly have been one confining itself to a system of lunisolar astronomy, such as could have been established on the teaching of Hipparchus alone. That among the works which represent the first remodelling of Hindû astronomy on Greek lines there should have been some which treated of the sun and moon only, will not be considered unlikely, if we remember, firstly, that the theory of

those two heavenly bodies suffices for the construction of a calendar, and, secondly, that also the purely astronomical works of an earlier period—such as the Jyotisha Vedånga, the Paitamaha Siddhanta known to Varaha Mihira, and the Sûrya Prajñapti—do not treat of the motions of the planets. But none of these considerations compel us to date the Romaka Siddhanta earlier than Ptolemy, while on the other hand the very name of the treatise seems to point to a time when the fame of Rome had become so great that even in the distant east her name naturally attached itself to new views and doctrines entering India from any western country i. e. to a time hardly earlier than the century of Ptolemy.

The Vasishtha and Paulisa Siddhantas treated of the planets also, as we learn from the last chapter of the Panchasiddhantika. The earlier set of rules given there apparently distinguishes the two planetary inequalities: but as we understand the text only very partially, I cannot undertake to discuss the connexion of those rules with Greek science. Of the rules given in the last part of that chapter it might perhaps be conjectured that they represent a stage of the theory of the planets more primitive than that of Ptolemy; for what is stated there about the true motions of the planets, apparently takes into account only the more conspicuous anomaly which depends on the planet's position with reference to the sun, while the anomaly dependent on the planet's distance from the apsis is neglected. That the mean motions attributed to the planets in that chapter differ in an altogether unaccountable way from the true ones (and hence also from those determined with such extraordinary accuracy by Hipparchus, and adopted from him by Ptolemy), I have remarked above already. But these facts do not, after all, supply valid reasons for supposing any knowledge of astronomical matters to have reached India from Alexandria before the time of Ptolemy. That certain details in the Indian system appear more primitive than Ptolemy's teaching. may simply be due to the fact that the Indian astronomers, with their strictly practical tendency, did not aim at any great accuracy, and neglected what in their view, would not affect the result of their calculation to an appreciable degree. And there is yet another, and in my view, very important consideration which may account for the divergencies from Ptolemy on the part of Indian works, of a date later than his; a consideration which Biot already has repeatedly suggested. It is by no means impossible that the astronomical knowledge which the Hindûs have worked up in their Siddhantas was not derived from any of the great scientific works of the Alexandrian astronomers, but rather from an altogether different class of books viz. the manuals used by Greek astrologers (as Biot suggests) and, as we many not improbably add, almanac makers. The astronomical views of men belonging to those classes

may reasonably be presumed to have been rather imperfect, and to have diverged in more than one point from the theories of the great scientific astronomers; they might have borrowed from the latter whatever appeared indispensable, neglected what seemed likely to cause greater trouble in calculation than would be justified by the results, and, at the same time, preserved elements of older, long antiquated, doctrines. The rules given in their manuals might not improbably have resembled in their form the rules met with in the early Indian Siddhantas, especially the Paulisa Siddhanta, which apparently did not even hint at the theory of the subject, but only aimed at enabling the practical astronomer or astrologer to perform with the greatest possible ease and rapidity the calculations absolutely necessitated by his profession. The assumption of the earliest scientific (or quasi-scientific) Hindû astronomers being acquainted, not with the writings of men like Hipparchus or Ptolemy or Theon, but only with works of the class mentioned above, would I believe help to render the whole process of transmission more intelligible. Whatever distinguished the teaching of the practical calculators of Alexandria from that of the scientific men, would in that case have perpetuated itself in the Indian treatises, and would thus from the outset have differentiated the latter from works of the class of the Syntaxis. The fact of there having been transmitted, not a complete astronomical system, but only practical rules joined perhaps with vague indications of general principles would moreover, I think, account satisfactorily for the many differences in point of theory which distinguish the completed Indian system from its Greek prototype. That a work of the class of the Sûrya Siddhanta should spring directly from a work such as the Syntaxis, would be almost incomprehensible, even if we made the very largest allowances for the tendency, on the part of the Hindû adaptator, to harmonize the new foreign doctrine with indigenous tradition and modes of computation, and to simplify his original to as large an extent as possible. But if we, on the other hand, suppose that only a very imperfect knowledge of Greek astronomy was transmitted to India, and that Hinda Jyautishas endeavoured to erect on that basis a complete system of their own, we can understand how there came into existence works of the type of the Surva Siddhanta, which, although evincing a fundamental dependence on Greek astronomy, yet show unmistakeable traces of originality in numerous details, remaining indeed in by far the greater number of cases inferior to their original, yet hitting here and there on new devices and methods of undeniable merit and ingenuity. The perfect Hinda system would in that case have to be characterized, not either as a mere loan from the Greeks, nor as a mere adaptation in the ordinary sense of the word, but rather as a combination, and further development proceeding on partly original lines,

of elements of astronomical knowledge, transmitted in a rude and detached condition from the west. And the merit of originality as far as it goes, would most probably belong to the, unknown, author of the old Sûrya Siddhânta.

We next must enquire whether the older Siddhantas themselves furnish any indications of the time when they were composed, and so indirectly of the time when Greek astronomy was introduced into India. The evidence on that point which is supplied by the Panchasiddhantika itself as understood by me is as follows. Varaha Mihira I suppose to have written his treatise about the middle of the sixth century (see above p. xxx), and to have taken for his epoch the year 505 A.D. which I understand to indicate the time of the astronomical writer Lata, who himself is said by Varaha Mihira to have commented on the Romaka Siddhanta. The latter treatise therefore must have been composed at some time anteceding—and possibly considerably earlier than—505 A. D. That the Romaka Siddhanta—and in fact the other four Siddhantas also-are a good deal earlier than Varaha Mihira, is confirmed by the general attitude of that writer with regard to the works on which his treatise is based. Varaha Mihira clearly distinguishes, on the one hand, individual and manifestly modern writers, to particular views of whom he refers in a few places, without however crediting them with complete independent systems which it would be necessary to abstract; and, on the other hand, treatises of generally recognised authority, not to be neglected by any writer who aims at giving a complete survey of the astronomical doctrines current at that time in India. Of the class of writers referred to, Varaha Mihira mentions Lata, Aryabhata, the guru of the Yavanas, Simha, Vijayanandin and Pradyumna. Of Lata we have reason to suppose that he flourished about 505; of Aryabhata we know that he composed his treatise, termed Laghv-aryabhatiyam, in 499. Whether the other writers mentioned by Varaha Mihira were earlier or later than Aryabhata, there is so far nothing to show. But it is certainly an intrinsically probable view that the authoritative treatises, to the exposition of whose doctrines Varaha Mihira devotes his work, and which to him appear to exhaust Indian astronomical learning, were earlier than the individual writers to detached views of whom he alludes incidentally, and whom he manifestly does not in any way consider superior to himself.

This conclusion is in conflict with a view expressed with more or less definiteness by several writers on Hindû astronomy, according to which Âryabhata is the oldest of scientific Hindû astronomers; for three at any rate out of the five Siddhântas which we suppose to be earlier than Âryabhata have to be classed as scientific works. But there is in reality nothing

to prove that Aryabhata was the first to embody in a Sanskrit treatise the new theories transmitted from the west. Had he held that position, he would of course have been entitled to have his doctrines fully abstracted by a writer like Varaha Mihira, who constituted it his special task to summarize all the more important theories current at his time. But, as remarked above, to Varâha Mihira Âryabhaṭa clearly is only one of those numerous writers, who occupied a position not unlike his own, as being engaged in remodelling, and possibly here and there improving on, the teaching of the received Siddhantas. I cannot, in this place, enter into a full discussion of Aryabhata's doctrines; but even a somewhat superficial examination shows that they stand in a particularly close relation to the Sûrya Siddhânta, whose teaching they indeed modify and attempt to correct in many details, but yet unmistakeably follow on the whole. This becomes evident, if we compare the Aryabhatiyam on the one hand with the Paulisa and Romaka Siddhantas as summarized by Varaka Mihira, and on the other hand with the Sûrya Siddhanta as reported by the same author, or, for the matter of that, with the Sûrya Siddhanta in its modern form, although we have had occasion to remark that in some points the old treatise agreed with Aryabhata's teaching more closely than its modern recast. Varaha Mihira therefore, in only occasionally directing attention to special views held by Aryabhata, did all that could be expected from him.

The presumed priority of works of the nature of the Sûrya Siddhanta to treatises of the stamp of the Aryabhatiyam is moreover strongly confirmed by a consideration of the general form of the two. The former, even in its modern shape, is a diffuse, loosely written, ill arranged treatise; the latter, on the other hand, is a compact, highly finished and systematical compendium which, like other works of similar kind, is much more appropriately viewed as marking the end of a certain phase of literary development than its beginning. In a certain sense indeed Aryabhata may perhaps be said to occupy both positions at once. Belonging to a later period than that in which the new astronomical theories had for the first time been embodied in works such as the Paulisa, Romaka and Saura Siddhantas, he yet may at the same time have been, among astronomers and mathematicians, the earliest of that group of polished writers, who aimed at summarizing and systematizing in treatises, distinguished by conciseness and elegance of form and style (and apparently most of them composed in the Arya metre), the contents of the less ambitious literary products of the preceding period. He may thus, in the special field of astronomy, have been the first representative of that literary development, which Professor Max Müller with so happy a term has called the Renaissance of Sanskrit literature, and of which Varaha Mihira himself was

one of the chief ornaments. This at any rate is possible, and, as far as our present knowledge goes, not improbable, although we cannot positively assert that no writers of a similar type had come forward before Âryabhaṭa's time. Lâṭa, whom I consider to have been an author of the same class, appears to have been a somewhat younger contemporary of Âryabhaṭa. That the other writers quoted by Varâha Mihira and Brahmagupta, all of whom we may assume to have had aims similar to those of Âryabhaṭa, should have been younger than the latter astronomer, is barely possible.

Originality of doctrine can thus hardly be claimed for Âryabhaṭa, even if we understand originality in the limited sense of teaching what had not before been taught in India. The only, and indeed weighty, exception is the doctrine of the revolution of the earth on its axis, if indeed that also had not somehow been transmitted from Greece. Âryabhaṭa's work is the only Indian one, known to us, in which that doctrine is set forth, and Brahmagupta ascribes it to him; but yet it is not quite certain whether it originated with Âryabhaṭa, or was an opinion held by others also and merely adopted by him. In chapter XIII. of the Panchasiddhantika Varaha Mihira when attempting to refute it does not intimate that it belonged specially to Âryabhaṭa.

The great fame which Aryabhata no doubt enjoyed we are thus not able to account for quite satisfactorily. It may have been due partly to the finished conciseness of his performance, a feature always highly esteemed by Hindûs; partly perhaps also to his peculiar system of notation. His astronomical work is moreover the oldest among those known to us in which there appears a chapter on mathematical science in midst of the astronomical rules, and the astronomical matter itself is exhibited in two separate sections, a gola pâda and a ganita pâda. Not improbbaly he really was the first to effect this amalgamation of the results of native mathematical science with the astronomical science of foreign extraction, and to render the exposition of the astronomical theory clearer and more systematical by a well founded subdivision of topics; and that also might account for part of his reputation.

There is one further point which requires to be touched upon in a discussion of the possible age of the Siddhantas on which Varaha Mihira's work bases, viz. the position of the initial point of the sphere from which all longitudes are reckoned. As is well known, all scientific Hindû astronomers speak of that point as the first point of Asvini or the last point of Revati, and this is manifestly also the tacit presumption for all the different rules given in the Panchasiddhantika; one exception viz. that according to the Paitamaha Siddhanta the first point of Dhanishtha marks the beginning

of the sphere, is specially noticed by Varâha Mihira. Now, for fixing the precise whereabouts of the first point of Aśvinî we have to avail ourselves of the statements as to the longitudes of certain stars which are made in various old astronomical treatises, the earliest of them being the Sûrya Siddhânta, according to which the so called yogatârâ of the asterism Revatî has no, or almost no, longitude i. e., coincides, or nearly coincides, with the first point of Aśvinî. And as that junction star which has been identified with  $\zeta$  piscium had the same longitude as the vernal equinox in 572 A. D., the latter year is supposed to mark approximately the beginning of the scientific period of Hindû astronomy. If, instead of following the majority of writers, we prefer to adhere strictly to the statement made in the Sûrya Siddhânta, according to which the longitude of the junction star of Revatî is not zero but 359° 50′, we are led to 560 A. D. instead of 572.

This determination of the beginning of the scientific period of Hindû astronomy has of course always rightly been looked upon as roughly approximative only, since we have no good reasons for believing that the Hindûs of that period were able to perfom so difficult an operation as the determination of the place of the equinox with great accuracy. That the beginnings of scientific astronomy have to be dated back another seventy years at any rate, already follows from the admitted time of Aryabhata alone. That the Siddhantas on which Varaha Mihira drew, among them the old Sûrya Siddhânta, were also older than 572, follows from Varâha Mihira's own time. Professor Whitney, who has discussed most thoroughly the bearings of the statements which the Sûrya Siddhanta makes about the longitudes of the junction stars, points out that if, instead of relying solely on the longitude assigned to & Piscium, we compare the longitudes assigned to the junction stars of all the 27 nakshatras with their actual longitudes in 560 A.D., a certain uniformity of error observable in the statements of the Sûrya Siddhanta leads us to suspect that the measurements of position on which the list was established were made from an equinox situated about 1° to the east of that of A. D. 560 and hence at a time preceding the latter date by about seventy years.

At any rate the Sûrya Siddhânta supplies us with data enabling us to decide what point of the fixed sphere is supposed to mark the first point of Aśvini. But these data fail us, if we turn to other astronomical works. As we have seen above, the Pañchasiddhântikâ itself, where stating the longitudes of certain junction stars, says nothing about the junction star of Revati, and from what it says about other junction stars we are unable to draw any well settled inferences. But it is of course by no means unlikely

that Varâha Mihira, whom we suppose to have written the Panchasiddhântikâ about the middle of the sixth century, should have agreed with the Sûrya Siddhânta in giving no, or almost no longitude, to the star  $\zeta$  piscium.

But what, we must proceed to ask, did Aryabhata, and his predecessors, such as the authors of the Romaka and Paulisa Siddhantas, understand by the first point of Asvini? The Laghvaryabhatiyam says nothing about the longitudes of junction stars, and we are therefore unable to determine what point of the sphere coincided, in Aryabhata's view, with the first point of Aśvinî. The same remark applies to writers whom we may suppose to have anteceded Aryabhata. That the authors of the Romaka and Paulisa already treated the first point of Asvini as the initial point of the sphere, appears to follow from the Panchasiddhantika; but nothing shows that they supposed the small star ζ Piscium to be situated just at that point. To me it appears most probable that the earliest scientific Siddhantas used the term 'the first point of Asvin' in the same sense as the Greeks used the term 'the first point of Aries' viz. to denote, not a fixed place in the sphere, but simply the place of the vernal equinox. From the term, the 'first point of Asvin's so much indeed follows that, when it was first coined, the vernal equinox was, according to the observations of the Hindû astronomers, somewhere to the west of the asterism Asvin and to the east of the asterism Revati; but about the exact point meant to be indicated by that term we know nothing. If indeed the limits of the nakshatras had been accurately defined already before the period of the Siddhantas, the term 'asviny-adi' would have from the beginning indicated a definite place in the fixed sphere; but there is nothing to show that that was the case, and, as pointed out by Professor Whitney, it certainly is intrinsically improbable that the small star & piscium should ever have marked any important point in the sphere before the time when it actually happened to coincide with the vernal equinox. Thus to the author of the Romaka f. i. the term 'the first point of Asvin's' may have meant a spot one or two or three or four or five degrees east of Z piscium, any spot indeed lying to the east of the junction star of Revatî and to the west of the junction star of Asvini. Later on, let us say about the middle of the sixth century, it was observed that the place of the equinox coincided, or nearly coincided, with the junction star of Revatî, and as at that time the fixed sidereal system had exclusively established itself in India, that star has ever since been held to mark the beginning of the sphere. But the earliest testimony we have for this its position is the statement which the Sûrya Siddhanta, as known at present, makes about the longitudes of the junction stars, and that statement in no way proves that the same view was set forth in other books of a presumably earlier date.

The preceding remarks merely aim at showing that there is no evidence for the earliest Siddhantas having identified the place of the vernal equinox with that of  $\zeta$  Piscium, and that we hence are not compelled to look for the beginnings of scientific Hindû astronomy in a period not earlier than the fifth century. I do not on that account wish to assign the old Siddhantas to a very much earlier time. All I am interested in is to show the possibility of there having intervened between the early Siddhantas and Varaha Mihira a period of sufficient length to account for the authoritative position which the former manifestly occupy in the view of the author expounding their doctrines. Every requirement may I think be looked upon as satisfied if we suppose the Romaka and Paulisa Siddhantas\* to have been composed not later than about 400 A. D.

The present edition of the Panchasiddhantika is founded on two Manuscripts, belonging to the Bombay Government. The text of the better one of those two Manuscripts is reproduced in the left hand columns of our edition, while the foot notes give all the more important different readings from the other Manuscript. A comparison of the traditional text with the emended one, as given in the right hand columns of the edition, will show that the former had, in many cases, to be treated with great liberty. Not unfrequently the emended text is merely meant as an equivalent in sense of what we suppose Varaha Mihira to have aimed at expressing, while we attach no importance to the words actually employed in the emendation. The many quotations from the Panchasiddhantika, which are to be met with in Bhattotpala's commentary on Varaha Mihira's Brihatsamhita, and which as a rule exhibit the text in a more correct form than the Manuscripts of the Panchasiddhantika, have been of great help to us. In a complete 'apparatus criticus' of the Panchasiddhantika Bhattotpala's readings would of course have to be exhibited in full; but as Bhattotpala's text itself has come down to us in a very questionable condition only, we have, for the present, refrained from doing more than tacitly availing ourselves of Bhattotpala's readings whereever they seemed to deserve preference. A few stanzas quoted by Bhattotpala and manifestly belonging to the Panchasiddhantika, although not to be met with in our Manuscripts, we have inserted in the emended text.

<sup>\*</sup> I take this opportunity of correcting, according to my present views, the translation of I, 10. As the translation stands, the last words of that stanza would make an interesting statement as to the relative ages of the Romaka and Pauliśa Siddhântas. But I at present have little doubt that the words 'na atichire' do not mean, 'which is not much older' but rather 'with no great distance' (or 'difference'), the meaning of the text being that the results of a calculation of the ahargaṇa according to the principles of the Pauliśa do not differ very much from those of a calculation proceeding on the data of the Romaka Siddhânta.



What, in the attempt to reconstitute the text of an astronomical or mathematical work, has chiefly to be kept in view, is of course to arrive at rules which are capable of being proved mathematically. This consideration has, in more than one place, led us to introduce changes even where such appeared hardly to be required by the external form of the traditional text. I may quote, as an example, the rule for calculating the heliacal rising of Agastya. The considerable deviation from the text of the Manuscripts which our emended text exhibits in that place appears to be absolutely called for by the general principles on which such calculations have to be performed according to all scientific Hindû treatises, and is moreover justified, as my collaborator shows in the Sanskrit Commentary, by the circumstance that the result of the emended rule of the Panchasiddhantika agrees with a statement made by Varaha Mihira in the Brihatsamhita. In a few cases, notably in the last chapter, where we were unable to emend the readings of the Manuscripts in any satisfactory way, Pandit Sudhakara has substituted for the traditional text, rules founded on the general principles of Hindû astronomy; a proceeding which will hardly be objected to, as the cases in question are pointed out in the Commentary, and as side by side with the substituted text the traditional text is exhibited in full.

G. Th.

## । श्री: ।

## त्र्राय पञ्चिसिद्धान्तिका वराह्मिहरकृताऽऽरम्यते।

## श्रीरामचाय नमः।

दिनकरवसिष्टपूर्वान् विविधमुनींद्रान् प्रवास्य मत्त्यादी । जनकं गुरु च शास्त्रे येनास्मिन्न: कृतो बाध: । १ । पूर्वाचार्यमतेभ्या यक्रेष्ट्रलघुस्फ्टं बीचं। तत्कृदिहावि [ क ] लमइं रहस्य मभ्युदाता वर्तुं । २ । गैलिशरोप्रकथासि-ष्ट्रेचेरपेतामडाम्र पंच सिद्धांताः । पंचाया द्वावारी। व्याख्याते। लाटदेवेन । ३ । पेलिशतिष्ठ स्कटोसे। तस्यासन्नम् रोमकः प्रोक्तः । स्पष्टतरः सावितः परिशेषा दुरविभग्ट्री । ४ । ग्रनत्यरं रहस्यं भ्रमति मतिर्घेष तंषकारायां । तदह्मप्रहाय मत्सर-मस्मिन्वचे ग्रहं भाना: । ५ ॥ टिक्स्थितिविमर्दकर्थ-प्रमागवेला यहायहाविदेा: । तारायह संयोगं देशांतरसावनं चास्मिन् । ६ ॥

## श्रीरामचन्द्राय नमः ।

दिनकरवसिष्ठपूर्वान् विविधमुनीन्द्रान् प्रवास्य भत्यादे। । जनकं गुरु च शास्त्रे येनास्मिन्न: कृतो बोध: 🛚 ९ 🖡 पूर्वाचार्यमतेभ्या यदाच्छेष्ठं लघु स्फूटं बीव्यम् । ततदिहाविकलमहं रहस्यमभ्युद्यता वतुम् ॥ २ ॥ पेलिशरोमस्वासि-ष्ठुसारपेतामहास्तु सिद्धान्ताः । पञ्चभ्या द्वावाद्या व्याख्याते। लाटदेवेन । ३ । पेलियकृतः स्फुटोऽसे। तस्यासन्नस्तु रोमकप्रोतः। स्पष्टतरः सावितः परिशेषा दूरविभ्रष्टे। ॥ ४ ॥ यत्तत्परं रहस्यं भ्रमित मित्रयेष तन्त्रकाराणाम् । तदहमपहाय मत्सर-मस्मिन् वस्ये ग्रहं भानाः ॥ ५ ॥ दिक्स्थितिविमर्दक्रणे-प्रमाणवेला यहायहाविन्दोः । ताराग्रहसंयागं देशान्तरसाधनं श्वास्मिन् ॥ ६ ॥

९. विशिष्ट° मुनिन्दा - २. तर्नादशास्त्रिममर्थः - ३. °रे।मयुत्राशिः - ४. पै।निश्चितयः रोमकप्रे।तः स्पष्ट-तरम् - ५. यत्तर्परं मद्धरमस्मिन्वदपे - ६ दिक् संस्थिः -

सममंडलचंदेादय-यंच्छेप्रानिता [ ह ] वक्राया । उपकरमादाचन्या-वलंबकापक्रमाद्यानि ॥ २ ॥ स्प्राश्विवेटसंख्यं शककालमपास्य चेत्रशुक्रादा । श्रद्धांस्तमिते भाने। यवनपुरे साम्यदिवसाद्ये ॥ ८ ॥ मामीकृते समासे द्विष्टे सप्राह्ते प्रयमपर्वे । लब्धेर्युता धिमामे-स्त्रिंशच्चस्तिथियुत्ता द्विष्टः ॥ ६ ॥ रुद्रघः समनुशरो लञ्थाना गुणखसप्रभिद्यगण: । रोमकसिद्धांता यं नातिचिरे पेलिशे प्येवं 🛭 १० 🖡 दिघा साष्ट्रानवरस-दिवसा कृतुंसप्रनवभक्ताः । पेलिशमते धिमामा-

तिथिदशमथैददादिश्वमासाथ स्वरांत्वरै: काब्दै: ।
स्वमाथ पंचकृताद्विकुमितैस्तिथिशिवाशैस्व: ॥ १२ ॥
स्विमासकेषु भूयोप्येकीकर्नुखपंचकेद्रियांशेषु ।
देयावमेषु हेया
नवस्मद्विष्वयमेषु ॥ १३ ॥

स्त्रिकृतदिनान्यवमधंशेषा ॥ ११ ॥

सममग्डलचन्द्रोदययन्त्रच्छेदानि शाङ्कवच्छाया ।
उपकरणादावच्यावलम्बकापक्रमादानि ॥ २ ॥
सप्राध्ववेदसङ्ख्यं
शक्कालमपास्य चेषशुक्रादी ।
प्रद्धास्त्रमिते भाना
यवनपुरे सामदिवसादो ॥ ८ ॥
मासीकृते समासे

द्विष्ठे समाहतेऽष्ट्रयमपचेः । लब्धेयंतोऽधिमासे-स्त्रिंगद्धस्तिथियुतो द्विष्ठः ॥ ६ ॥

रुद्रघः समनुगरो

लब्धोना गुणखसप्रभिद्युंगणः । रोमकसिद्धान्तेऽयं नातिचिरे पैलिशेऽप्येवम् ॥ १० ॥

दिघ्रासाष्ट्रा नवरस-दिवसा ऋतुसमनवभक्ताः । पोलियमतेऽधिमासा-स्त्रिऋतुदिनान्यवमसंचेषः ॥ १९ ॥ ?

तिथिद्य यद्यादिथमासाथ स्वराम्बरेकाच्देः ।
स्वमाथ पञ्चकृता
द्विचिमतेस्तिथियिवांशेश्च ॥ १२ ॥ ?
स्विमासकेषु भूयो।
ऽप्येकोकनुं स्वपञ्चकेन्द्रियांशेषु ।
देयोऽवमेषु हेयो
नवसमद्विच्छयमेषु ॥ १३ ॥ ?

७. यत्र केटानि तायहवकायाः उपकार° °लम्बपक्ष° - ८. भीम्यिववसादाः - १. हिस्ये हिस्यः - १०. °िस्यन्ते या - १९. विकाः १० साष्टानवरसा ६६८ इतुसप्त° वमसंत्रेषः - १२. तिथिवयवद्यादमां वर्षे वसास्त्रेरे कास्त्रेः हिसंस्यितिस्त्रिधिवयं विक्यः - १३. प्रथिमासयेषु, खपञ्चकोन्द्रया ५५०. देये।वमेष्ट्रेषेयायव -

वर्षायुते धृतिचे नववसुगुबरसरमाः स्युरियमासाः । साविषे शरनवर्खे-द्वियार्षवाशास्त्रिश्रलयाः ॥ १४ ॥ रोमकयुगमकेंद्वी-वर्षाग्याकाशपंचवस्पचाः । खेंद्रियदिशे धिमासाः स्वकृतविषयाष्ट्रयप्रलया: ॥ १५ ॥ यगवर्षमासपि ड रविमानं साधिभा**सकं चांदं**। श्रवमविष्ठीनं सावन-मेंद्रवमब्दान्वितं चार्चे ॥ १६ ॥ मुनियमयमद्वियुक्ते द्यगरे शन्यद्विषंचयमभक्ते । प्रतिराख्यखतुंदहने-लब्धं वर्षाणि पातानि ॥ १० ॥ तानि प्रपद्मश्रहता-न्यग्निग्गान्यब्थिवर्जिता इरेत् । सप्रभिरेवं शेषा वषाधिपति: क्रमात्स्योत् । १८ । विंगद्वते मासाः प्रपन्नसहिता द्विसंगुखाः कार्याः । स्रो।द्धतावशेषे मासाधिपनिस्तथेवाकीत् ॥ १६ ॥ स्रोद्धिते दिनेश-स्त्रिगुणेध्येकश्वहारादिः । पंचये सप्रहते विश्वेया कालहोरेशा: 1 २० ॥ वर्षाधिपश्चतृष्टे मासाधिपतिस्तथानते। योन्यः।

वर्षायते धृतिव्रे नववसुगुणरसरसाः स्यरिधमासाः । साधिषे शरनवखे-न्द्रियाग्रेवाशास्त्रिश्रिलया: ॥ १४ ॥ रोमकयुगमर्केन्द्वो-र्वेषाय्याकाशवञ्चवसुपदाः । खेन्द्रियदिशोऽधिमासाः स्वरकृतविषयाष्ट्रय: प्रलया: ॥ ९५ ॥ युगवर्षमासपिव डं रविमानं साधिमासकं चान्द्रम् । श्रवमविद्वीनं सावन-मेन्दवमब्दान्वितं चार्चम् ॥ १६ ॥ मुनियमयमद्भियुक्ते द्युगयो शृन्यद्विपञ्चयमभत्ते। प्रतिराशि खतुंदहने-र्लब्धं वर्षाणि यातानि ॥ १० ॥ तानि प्रपत्नसहिता-न्यग्निगुगान्यङ्खिविनितानि हरेत् । सप्रभिरेवं शेषं वर्षेधिपतिः क्रमात् सूर्यात् ॥ १८ ॥ विंशद्वते मासाः प्रपन्नसहिता द्विसङ्गणाः कार्याः । स्रोद्धतावशेषे मासाधिपतिस्तथेवाकीत् ॥ १६ ॥ स्रोद्धते दिनेश-स्त्रिगुणा व्येका युतश्च होराभि:। पञ्चन्नः सप्रहृता विद्येय: कालहोरेश: । २० ॥ वर्षाधिपश्चतुर्थे। मासाधिपतिस्तया नृतीये।ऽन्य: ।

९४. धितिषे- °विकेन्द्रिया शा – ९५. °केन्द्रोर्वं °विश्वयेस्तृवद्याः °धिमासाः स्यास्कर्तविषयास्टयः – ९६. युग-वर्वसं स्विपसं तास्रे – ९७. गतिराश्च° – ९८ °सिहतान्यधिविक्ति।नि हरेत्∙ °पतिक्रं – ९६. प्रमवसहिताः 'देवार्थ्यात् – २० विश्वयेकायद्वे।रेवः –

होराधिपश्चबद्रा निरंतरं दिव[स]नायश्व ॥ २१ ॥ वर्षे यदास्य फलं मासे च मुनिप्रकीतमालेक्य । वर्षे होरातंचात्र[र]विधाने: ॥ २२ ॥ द्यगणे स्पाभ्यधिके वंचर्त्राबोधृतेय मासा स्यः। चिंशद्वत्ते शेषं चेयं राष्ट्रयंशवेदायां ॥ २६ ॥ **फ**मले।द्वचाप्रचेसा स्वय्येशस्त्रंद्रमान्यवासांसि । कमलानलांतरवय: शर्शोद्रगोनियलयः स्नमशः ॥ २४ ॥ हरभवगृहपितृचह्वा-बलदेबसमीकरबे। यमश्चेव । वाक्षश्रीधनदेशिगरये। धार्ची वेधा पर: पुरुष: ॥ २३ ॥

करगावतारः ।

कृतगुण्यमृत्युतमे कर्षम नुद्धतं षद्धमेदुभिविभन्नेत् । शशिखखखखयमस्वरक्षतः नवनवषसुबद्धविषयोनेः ॥ २६ ॥ रसगुणनवेदुयुक्तः षशिमुणखगुणोद्धृतेदाता द्युगणे । शेषे नवभिगुणिते गतयोष्ट्रिजिनेः पदं शेषं ॥ २० ॥ द्यन[बाडश] हृतं शेषं ग्राच्याद्यस्तिगृणितं चतुभैक्तं ।

होराधिपश्च षष्ट्री निरन्तरं दिवसनायश्च । २१ । वर्षे यदास्य फलं मासे च मुनिप्रकीतमालेक्य । (तत्रत्पलं प्र) बच्चे **होरातन्त्रे।त्तरविधाने: ।** २२ । द्यगणे हृपाभ्यधिके पञ्चत्राबाद्धतेऽच मासाः स्यः। चिंशद्वते शेषं च्चेयं राष्ट्रयंशकेन्द्राचाम् । २३ ॥ कमलाद्भवः प्रजेशः स्वर्गीशस्बन्द्रमान्यवासांसि । कमलानलान्तरवय: शशीन्द्रगोनिस्रेतयः क्रमशः । २४ । **हरभवगुह्र**पितृवरुषा वलदेवसमीरखे। यमस्वेव। वाक श्रीधनदें। गिरये। धाची वेधाः परः पुरुषः ॥ २५ ॥

करणावतारः ।

कृतगुणपडू चतुयुतमेकतुम नृहृतं पड्यमेन्द्रुभिविभचेत्। गणिखखखयमस्वरकृत नवनवषसुषद्वविषये।नै: ॥ १ ॥? रसगुणनवेन्द्रुयुक्ते गणिगुणखगुणोद्धृते घना द्युगणे। शेषे नवभिगृणिते गतयाऽष्ट्रिकिनै: षदं शेषम् ॥ २ ॥ घनषे।डशहृतशेषं ग्रीह्याधस्त्रिगुणितं चतुर्भक्तम्।

२९. ततो बेग्यः हेराधिपतिष्ठच - २२. वर्षे यस्य क्ष वर्षे - २२ - २३ विधानैकागो २३. गुणे ३६५ ध्यक्ते ध्रमा - २४ कनले कावं इत्रेशः सर्गः ग्रस्तं वासांति ब्रह्मान्य - २५. श्वरत्रवगुर्वावव्यक्रतेवसमीरसी प्राक् स्रीधनवैष वेधाः २६. शुणवद्कतु "स्वरक्तत" २५. थुतां धनाद्युगणे प्रदं २८. प्रेक्ताव्याध "स्वत्रतिगुणवना "राज्याद्याः

भादिकलाद्विगुबद्यना र्याग्रमुनिनवयमास्वराचाद्याः ॥ २८ ॥ विषयधृतया गृतिच्रा गततिषष्टांशानिता बलाः प्रोक्ताः । वेदाकाः पादसंख्या गत्यद्वे धनमृषं परतः ॥ २६ ॥ गत्यद्वे भगणाद्वे देयं लिप्राश्चतुष्क पंयुत्तं । शेषपदसमाश्वांशा-स्तश्च धनकात्फलं दंत्यं । ३० ॥ व्येकपदमिद्रियद्यं कृतनवदशसंयुतं वियुत्तं च। मनुवेदयमेभ्यः पद-गुवो चिषष्ट्रोधृते लिप्रा ॥ ३१ ॥ शशादलं चिकृतिघ्रमृ-चमंगस्किता मुहूती स्यः। व्यर्केंदुदलं विषय।-इतं तिथिस्तंद्वदेवोत्तः ॥ ३२ ॥ मकरादी गुणयुक्ती मेखादे। तिथियुता रवेर्दिषसः । कर्कटकादिषु सत्सु चयस्त्रिका: शर्वरीमानं ॥ ३३ ॥ कर्कटकादिषु भुता द्विगुणं मध्यंदिनी भवेद्याया । मकरादिषु वाप्येवं किंचस्मिन्मंडलाक्के।ध्यं ॥ ३४ ॥ मध्याहूक्रायाद्व सिंभमकीयने भवेद्याम्ये। उदगवने संशोध्यं पंचदशभ्या रविभवति ॥ ३५ ॥

भादिफलं द्विगुखघनाः शशिम्निनवयमहूतास्य राश्यादाः ॥३॥ विषयधृतया गतिच्रा गतिकाष्ट्रांशानिताः कलाः प्रोक्ताः । वेदाकाः पादसङ्ख्या गत्यद्वे घनमृषं पदत: ॥ ४ ॥ गत्यद्वे भगवाद्वे देयं लिप्राचतुष्कसंयुक्तम् । शेषपदसमाश्चांशा-स्तेश्च धनकीत्फलं देयम् ॥ ५ ॥ व्येकपदिमिन्द्रियद्यं कृतनषदशसंयुतं वियुक्तं च। मनुषेदयमेभ्य: पदः गुगो चिषष्ट्र्योद्भृते लिप्राः । ६ ॥ गश्यद्भंदलं चिकृति-घ्रमृचमंगस्थिता मुहूती: स्यः । व्यकेन्दुदलं विषया-इतं तिथिस्तद्वदेवोक्तः ॥ २ ॥ मकरादी गुणयुक्ती भूस्वर्गतितिथिमिता रवेदिवस: । कर्कटकादिषु षट्सु चयस्त्रिकाः शर्वरीमानम् ॥ ८ ॥ कर्कटकादिषु भुतां द्विग्णं माध्यंदिनी भवेच्छाया। मकरादिष् चाप्येशं किञ्जास्मिन् मण्डलाच्छोध्यम् ॥ ६ ॥ मध्याहूच्छायाद्ध स्विभमकाऽयने भवेद्याम्ये । उदगयने संशोध्यं पञ्चदशभ्यो रविभ्वति ॥ १० ॥

२६ °ग्रनितद्या चष्टां° °संख्याभगत्य° ३०. धनणात्पिलंदत्य ३९ द्वियुक्तं ३२ श्रगस्यदमिन्द्रक° भन्नः ३४ भक्तं किंचास्मि° °लात्से।ध्या ३५ द्वादर्शभः °द्वानैभंजेदसदूतांशाः चन्द्राद्धांद्वि°

द्वागिभ: सकायेमध्याद्वानेर्भनेद्रसम्बतागं ।
मप्राद्वे चंद्राद्धांद्विशेष्य सक्षे भवित लम्नं ॥ ३६ ॥
व्यक्षे लग्ने लिग्रा:
प्राक्यश्वाक्षेष्ठितास चक्राद्धांत् ।
मायकेद: शून्यांवराष्ट्रस्वयोदषद्वानां ॥ ३० ॥
सध्यं द्वादणहीनं
मध्याहूकायया समायुक्तं ।
सा विज्ञेया काया
वासिष्टुसमाससिद्धांते ॥ ३८ ॥

#### नद्यत्रादिश्चेदः ।

खाके ग्रीनह्रागन-मणास्य रूपाग्निवस्[ह्र]ताशकृते: । हृत्वा क्रमादितेशा मध्यः बेंद्रं सविंशांशं ॥ ३६ ॥ **ग्कादशाष्ट्रब**्ध ह्रपोनासप्रति: खयुक्ता च। नवषद्भमुन्यकृतिश्च चय: कलाः केंद्रराशिसमा ॥ ४० ॥ दमषद्वाष्ट्रकम्प्रति: सप्रतिनेकाथिका च नवषद्धं। पंचकृतिश्चीपचया मध्यमसूर्यः स्फुटा भवति । ४९ ॥ नगात्पदाट्टशचा-त्सप्रांशः सच्विसांवरा भुक्तिः। गत्यद्धांताक्वाध्या लिप्राभ्या वसुमुनिनवभ्य: ॥ ४२ ॥

द्वादशिम: सच्छायेमीध्याद्वानेभंनेद्रसङ्कताशम् ।
श्रापराद्वे चक्राद्धाःद्विशोध्य साक्षे भवित लग्नम् ॥ ११ ॥
व्यक्षे लग्ने लिग्नाः
प्राक् पश्चाच्छेाधितास्तु चक्राद्धात् ।
कार्यश्चेदः शून्याम्बराष्ट्रलवशोदबद्वानाम् ॥ १२ ॥
लब्धं द्वादशङ्घीनं
मध्याद्वच्छायया समायुक्तम् ।
सा विच्चेया छाया
वासिष्ठसमाससिद्धान्ते ॥ १३ ॥

#### इति नत्तत्रादिच्छेदः।

खार्बघ्रेऽग्निह्ताशन-मपास्य हृपाग्निवसुहूताशकृते: । हृत्वा क्रमाद् दिनेशा मध्यः केन्द्रं सविंशांशम् ॥ ९ ॥ **एकादशाष्ट्रबद्ध** ह्रपोना सप्रति: खयुक्ता च । नवबद्धमचकृतिश्च चयः कलाः केन्द्रराशिसमाः ॥ २ ॥ दशबद्वाष्ट्रकस्प्रति सप्रतिरेकाधिका च नवषद्वम् । पञ्जकृतिश्चापचया मध्यमपूर्यः स्फुटा भवति ॥ ३ ॥ नगात्पदाट्टशद्या-त्सप्रांश: सांश्विखाचला भुक्ति: । गत्यद्वीन्ताच्छाध्ये। लिप्राभ्यो वसुमुनिनवभ्य: ॥ ४ ॥ ?

३७ चकार्छातः ३८ समायुक्ता ३६ °वास्य °दिनेशे। घेंछं ४०. °सुप्रकः °कतत्रत्र ४९. °द्धकसप्रतिने ४३. दशकाः °रा भुवतिक्तिः गत्यर्छता

पदमेकानं पंचा-ष्ट्रकद्यंमे कंत्पचिषयेभ्य: । प्रोद्ध पदघं छिंदा-न्नवयममुनिभि: कला रंदोः ॥ ४३ ॥ खाकाधिकं भवेदा-त्परिशोध्यं तत्पन: शताद्विंशात् । गणिनि धनं प्रवाद्धे गत्यद्वेतिचयः कार्यः ॥ ४४ ॥ न पदं चिषष्ट्रिपरतः प्रथमपदं सप्रति त्वतिक्रम्य । परयुक्ताः बद्धं च गुषाश्च विदुस्तिधनाभक्ते । ४५ ॥ षष्ट्राधिकं तु यदस्मि-स्तक्षेाध्यं षष्ट्रितावशिष्टं यत् । तद्वानिः प्रथमपदे गतदलपरतः शशि दद्यात् ॥ ४६ ॥ विनवपदेभुत्रयूने-विदुश्चंद्रस्तदि चात्पत्रे: । तद्विश्लेषाद्वत्ति-नवे चेवं पँदे: सनवे: । ४० । विंगतिरष्टे: साद्धी: पादानाः सप्र चानपूर्वाणां । विषुवद्यायागुणिताः क्रोमोत्क्रमाञ्चरविनाड्योर्द्धे । ४८ ॥ मेषादिषड्पचितं कर्कटादोषु तदपचयमिते। दिनवृद्धिः साद्येने चयस्तुलादोषु [वेषु] वतात् ॥ ४६ ॥ सागरहिमा[द्रि]परिधे। स्पष्टमिदं चरिवनाडिकाकर्म ।

पदमेकानं पञ्चा-ष्ट्रकच्चमे कर्नपचिषयेभ्यः। प्रोष्ट्र पदद्यं क्रिन्दा-न्नवयममुनिभिः कला इन्दोः ॥ ५ ॥ ? खाकीधिकं भवेदा-त्परिशोध्यं तत् पुन: शताद्विशात् । गगिनि धनं पूर्वार्द्धे गत्यद्धें इन्त्ये चयः कार्यः ॥ ५ ॥ १ न पदं चिषष्ट्रिपरतः प्रथमपदं सप्रति त्वतिक्रम्य । पद्युक्ताः षट्पञ्च-गुणाश्च विन्दुस्त्रिघनभक्ते ॥ ७ ॥ ? ष्ट्र्यधिकं तु यदस्मिं स्तच्छोध्यं षष्ट्रिते। विशष्टुं यत् । तद्धानि: प्रथमपदे गतदलपदतः घिषानि दद्यात् ॥ ८ ॥ ? विनवपदेर्भुत्रयने-विन्दुश्चन्द्रस्तदह्नि चात्पन्नः । सद्विश्लेषाद्वत्ति-नेवेऽहि चेंबं पदे: सनवे: । ६ । विंगतिरष्टिः साद्धी पादानाः सप्र चाजपूर्वाणाम् । विष्वच्छायागुणिताः क्रमोत्क्रमाच्चरविनाड्ये।ऽद्धेः । १०॥ मेषादिषु तदुपचितेः कर्कटकादोषु च तदपचयमितेः । दिमवृद्धिः स्यादान चयस्तुलादोषु वेषुवतात् । ५९ । सागरिहमाद्रिपरिश्वी स्पृष्टिं चरविनाडिकाकमे ।

४३ भैमेकानं, प्रोध्या ४४. °शोध्या ४५ सप्तृति तिक्त° षठयु° ४६. षट्यधिकं तु यदविश्वष्टं यतद्धानिः पष° पुरतः शश्चिनवष्टात् ४० °पर्वेभृत्यु° चोत्पमपवे गतवनः परतु तैः तिर्द्विधवःत्रभृक्तिनं।चे चैवं ४८ °रिष्टः पादोचेनाः प° °वपूर्विशाम् गुर्ग्यताक्रमे।चुर्रावनाज्योद्धं ४६ °चयमिति °वाद्येष्ट

श्वन्यबापि यथैत-त्स्पष्टं तळेदाके वन्त्ये ॥ ५० ॥ यवनातर्चा नाद्धाः सप्रावंत्यास्त्रिभागसंयुक्ता: । वाराणस्यां चिकृतिः सार्धानोमत्यच बच्चामि ॥ ५९ ॥ चिकृतिया खबस्षूता-द्याजनपिडात्स्वताडिता जद्यात् । श्रवद्वयविवरक्रति-मूंला: षद्बोधृता नाद्ध: ॥ ५२ ॥ देशांतरनादीभ्य-श्चरनाड्यद्वे चयस्तु पूर्वार्द्धे । चक्रस्यार्द्धे चांत्ये वृद्धिस्तद्वे।गमपि जद्यात् ॥ ५३ ॥ ऋचं लिप्रायती व्यक्तीच्चंद्रातिथिद्विषद्वांशे: । भुत्रयनुपाताद्वेला रवींदुभुत्रयंतराच्च तिथे: ॥ ५४ ॥ गुणशिखिगुणाग्नियमशशि-वियुता सेका सङ्घरह्येका। खैर्कवियुता च भानाः षष्ट्रिभेक्तिः क्रमादेवं ॥ ५५ ॥ सितवञ्जलधाः चयधनं षड्डागाः शीलगोविरविभागान् । लियाः खतुङ्गाशे-लब्धं करणं तिधिवदन्यत् ॥ ५६ ॥ बहुलचत्द्रंश्येद्वा-ध्रुवाणि शकुनिश्व[नु]ष्यदं नाग: । किंस्तुघ्रामितिचराएय-द्धे करणानिषत्प्रवत्तेते ॥ ५० ॥

श्रन्यचापि यथेतत् स्पष्ट तच्छेदाके वस्त्रं॥ १२॥ यवनान्तरज्ञा नाद्धाः सप्रावन्त्यां विभागसंयुक्ताः । वाराणस्यां चिकृतिः साधनमन्यच बच्चामि ॥ १३ ॥ विकृतिद्यात् खबसुहृता-द्याञ्जनपिष्डात्स्वताडिताञ्जद्यात् । **प्रव**द्वयिवरकृति मूलाः षट्वोद्धता नाद्यः ॥ ९४ ॥ देशान्तरनाडीभ्य-स्वरनाद्यद्वं चयस्तु पूर्वाद्वं । चक्रस्यार्द्धे चान्त्ये वृद्धिस्तद्वागमपि जहात् ॥ १५ ॥ ऋवं लिप्राष्ट्रियती व्यक्तेचुन्द्रातिथिद्विषद्वांशे: । भुत्रयनुपाताद्वेला रवीन्द्रभुत्यन्तराच्च तिथे: ॥ १६ ॥ गुणिथिखिगुणाग्नियमशिय-वियुता सेका सङ्ग्रह्मेका। खेर्कवियुता च भानां षष्ट्रिभेक्तिः क्रमाद्वानाः ॥ १० ॥ सितवहुलयाः चयधनं षड्डागाः शीतगोविरविभागात् । लियाः खतं हुताशे-र्लब्धं करगं तिथिवदन्यत् ॥ १८ ॥ वहुलचतुदेश्यद्वाद ध्रवागि शकुनिश्चतुष्पदं नागः । किंस्तुद्यमिति चराएय-र्द्धे करणानि प्रवत्तेन्ते ॥ ५६ ॥

५९ °मन्यत्र ५२ पियडात्रवता° कद्यात्. 'मूंच्याः ५३ पूर्वाख्रंम् विकस्या' ५४ इकं निप्राधती 'च्छन्द्रतिथि हि-वदकांधिः. भुन्यनुपा' ५५ वियुक्ता. खेक' ५६ सितवज्ञक्येः 'विस्विकागत् 'धेनं' ५० खहुनवतु दृश्यं खिथवाग्रिषक्' किंसुधासितचरययार्द्धे

**मर्कें**द्योगच्क्रे वेधृतमुक्तं ददार्चमहितेषु । यदि चक्रे। व्यक्तिपाता वेला मृग्या यितेभागे: । ४८ । त्रश्लेषाद्वादासी-दादा निवृत्तिः किलोष्यकिरयस्य । युक्तमयनं तदासी-त्यांप्रतमयनं पुनर्वसुतः ॥ ५६ ॥ विपरीताय[न]पाता यदार्ककाष्ट्रांचियस्विचेप: । भवति तदा व्यतिपाते। दिनक्रद्धशियोगचक्रार्डे ॥ ६० ॥ मेखतुलादी विष्य-षडसीतिमुखं तुलादिभागेषु । षडगीतिमुखेषु रवे: पितृदिवसाचे विशेषाः स्यः ॥ ६९ । षडगीतिमुखं कन्या-चतुर्दश्रेष्टादर्शे च मियुनस्य । मीनस्य द्वाविंशे [षड्]द्विंशे कार्मुकस्यांशे । ६२ । उदगयनं मकरादै। वृतकशिशिरादयश्च सूर्यवशात्। द्विभवनकालसमानं दिवियमयनं च कर्कटकात् ॥ ६३ ॥ षष्ट्रिया भुक्तिहृता र[वि]बिंबकला भवंति नाड्यस्ताः। संक्रांतीनां कालः पुर्व्याते।द्वेन चादांतात् ॥ ६४ ॥ तिच्यंतं यदि सूये: सृश्यन्नदेताशावासरं चापि ।

**चर्के**न्दुये।गषद्वे वेधृतम्तां दशवसहितेष । यदि चक्रो व्यतिपाता वेला मुग्या गतेभागे: ॥ २०॥ श्राम्लेषाद्वीदासी-दादा निवृत्तिः किलोप्यकिरयस्य । युक्तमयनं तदासीत् साम्प्रतमयनं पुनर्षसुतः ॥ २९ ॥ **विपरी**तायनभागा यदार्ककाष्ट्रांशशशिरविद्येप: । भर्षात तदा व्यतिपाते। दिनकुक्कशियोगचक्रार्दे ॥ २२ ॥ मेषतुलादे। विष्वत् षडशीतमुखं तुलादिभागेषु । षड्यीतिमुखेषु रवे: पितृदिवसा येऽवशेषाः स्यः ॥ २३ ॥ षडगीतिमुखं कन्या-चतुर्दशे ऽष्टादशे च मिथुनस्य । मीनस्य द्वाविशे षड्विशे कार्मकस्यांशे ॥ २४ ॥ उदगयनं मकरादा-वृतवः शिशिरादयश्व सूर्यवशात्। द्विभवनकाल्समानं दिचियामयनं च कर्कटकात्॥ २५॥ .षष्ट्रिच्या भुक्तिह्रता रविविम्बक्तला भवन्ति नाड्यस्ता: । सङ्कान्तीनां कालः पुर्वयोऽतोऽर्द्धेन चाद्यन्तात् ॥ २६ ॥ तिच्यन्तं यदि सूर्ये: सृश्यनुदिते।ऽन्यवासरं चापि ।

पद दश्रचं सम्यापि पर युक्तमय ° वनं ह० विपरि पदार्क दिनक्रकशि ह० 'बुवलब्रशी' दिवसाद्ये ६३ 'रादे। वृष्ट्रंसकशिश' ह४ भृतिकृता. पुरायतार्खेन वार्धता कृतिः

ये।गस्तदा चाहस्प्रित-थिषयस्य श्रेनादहः । ६५ ॥ अष्ट्रगुणे दिनराशी ह्यंद्रियशीतरश्मिभम्ते । लब्धा राहोरंशा भगणसमाश्च चिपेल्लियाः ॥ ६६ ॥ वृश्चिकभागा राहा: षड्रिशितरेकलिप्रिकालुप्राः त्रादिरत: प्रोद्य मुखं षद्राशियुनं तु पुळाख्यं ॥ ६० ॥ वक्राटधिकश्चंटा होन: पुछाच्च याति भगगोदक् । हीना वदने पृक्षे धिकामुराद्याति दिचयतः ॥ ६८ ॥ भागनवत्या राह्री-श्चंद्रांतरितातिमहति विश्वेषे । लिप्रायसद्वयेत्य-शीतिमनुपा[ततो]न्य । ६६ । নিখিনৱৰ্ট্টৱা-प्रतिपत्तियदि तथा ततः साधुः। न तथा च भद्रविष्णी-स्तया विनिवर्तते लेख: 1 90 1 न युगपदुदया भान्-रस्तमया वापि भवति सर्वेष । कस्मिन देशेस्तमये-पादादित्ये न भुक्तिमिदं । २९ ॥ मागादुपेतमेतत् काले लघुता न तावदतिदूरे । षविषयभूताष्ट्ररसे; रब्दे: पश्यास्य चिनिपातं ॥ ०२ ॥

योगस्तदा चाइसृक् तिथिवयस्पर्यनादहः ॥ २० ॥ अष्ट्रमुखे दिनराशी ह्रपेन्द्रियशीतरश्मिभिर्भते । लब्धा राह्रीरंशा भगगसमाश्च चिपेल्लिपाः ॥ २८ ॥ वृश्चिकभागा राह्येः षद्विंगतिरेकलिप्रिकालुपा । त्रादिरतः ग्रोद्य मुखं षड्राशियुतं तु पुच्छाख्यम् ॥ २६ ॥ वक्राटधिकश्चन्द्रा हीन: पुच्छाच्च याति भगगोदक् । होना वदनात्पच्छा-धिकोऽसुराद्याति दिच्यतः । ३०॥ भागनवत्या राहो-श्चन्द्रोऽन्तरितोऽतिमहति विचेषे । लिप्रायतद्वयाधिक-सप्रतिरमुपातते।ऽन्य । ३१ ॥ মিখিনৱৰ ক্টৱা-प्रतिपत्तियेदि तथा ततः साधुः। न तथा च भद्रविष्यो।-स्तथापि विनिवर्नते लोकः । ३२ ॥ १ न युगपदुदया भाना-रस्तमया वापि भवति सर्वेष । कस्मिन् देशेऽस्तमये पादादित्येन भुक्तमिदम् ॥ ३३ ॥ ? मार्गादुपेतमेतत् काले लघुता न तावदतिदूरे । खविषयभूताष्ट्ररसे-रब्दे: पर्यास्य विनिपातम् ॥ ३४ ॥ १

ह५. स्प्रेयेतुदेत्येथा° ग्रेगस्तत्र्यश्चः इह. °व्यंक्ते ह७ श्वादिरतः ग्रेग्ड्य ह८ चकाद° °योादृक् हर. °श्रतद्वयेत्यश्चीत-मनुषग्तातेत्त्र्यत्र ७० साधु. °स्त्रधाषित्रि ७९ °नमिक्तिमन्तुः ७३ नसावैदतिदुरो. विषय°

रोमकमङ्गं पादेमकीमंदुं च गवयतां तां ग्राद्या ।
चेषस्य पीर्वमास्यां
नवमी नवषमादित्यं ॥ ०३ ॥
कालापेचा विधयश्रोता: स्मानीश्च तदपचारेख ।
प्रायंश्चिनी भवति
द्विचो यताताधिगम्यदं ॥ ०४ ॥
कुकरणविदा द्विन्यायेकथयंत्यस्फुटं कुकरणकारः ।
सङ्ते चनं नरके कृतवासाः ॥ ०५ ॥
स्फुटगणितविदिङ
लब्धा धर्मार्थयशांसिदिनकरादीनां ॥ ०५ ॥

**पाैिलश्रसिद्धांतः** 

षष्ट्रियतचय परिधे-वगेदशांशात्पदं स विष्कंभ: । तदिहांशास्वतुष्यं सं-प्रकप्रत्य राश्याष्ट्रभागच्या । 🥰 🕽 व्यामार्द्रकृते ध्रवसं-चिता कृतांशाः स्ततः स शेषस्य । धवकरणी मेषाना-द्वयोसुराश्यो: पदंच्या: स्य: ॥ 🥯 ॥ शेषेष्विष्टेषु धनु-द्विगुखपदायाज्यशेषगुखहिना तृन्यासपादाद्वीद्धर्ग-द्विगुणकारचासभायाज्यं ॥ ३ ॥ **तपदोभिमत**च्या धुवातदुनावशेषां वंडस्य ध्रवकरणीदलमध्य-र्द्वेषंचामन्याचिष्यनुकः॥ ४॥

रामकमङ्गेणं पादमकीमन्दुं च गणयता ग्राद्या ।
चेषस्य पैर्गामास्यां
नवमी नचपमादित्यम् ॥ ३६ ॥ ?
कालापेचा विधयः
न्याताः स्मानाञ्च तदपचारेण ।
प्रायचिती भवति
द्विचा यताऽताऽधिगम्यदम् ॥ ३६ ॥ ?
कुकरणविदाद्विन्या ये
कथयन्त्यस्फुटं कुकरणकरः ।
सङ्गे नूनं नरके कृतवासाः
स्फुटगणितविदिङ्ग लब्ध्वा
धर्मार्थयशांसि दिनकरादीनाम् ॥ ३० ॥ ?

इति पीलिश्रसिद्धान्तः।

षष्ट्रिशतचयपरिधे-र्षेगेदशांशात्पदं स विष्क्रमः । तदिहां शचतुष्कं स-माकल्य राश्यष्टभागच्या ॥ १ ॥ व्यासाद्भेकृतिध्रुवसं-चिका कृतांशस्ततः स मेक्स्य । धवकरणी मेषाना द्वयोस्तु राश्योः पदं च्याः स्युः ॥ २ ॥ शेषेष्विष्टेषु धनु-द्विगुणपद।याच्यशेषगुणहीना । विज्या तदर्द्धवर्गे। द्विगुगान्याद्धेस्य पंयान्य: ॥ ३ 🕨 तस्य पदाऽभिमतच्या धुवा सदूनावशेषपिग्डस्य । ध्रवकरणीदलमध्य-र्दुसंचकाऽन्याऽच विधिरुतः ॥ ४ ॥

<sup>93 &#</sup>x27;यायतां या' ७५ द्वित्योयेकच सत्यं. सङ्कते नरके इतावा' 'करादीनामिति पै।निर्माह द्वान्तः ॥ ७६ तदि-द्वाञ्चा' 'क्कप्रकल्पं श्वाया' ७७ 'रखीयेये। 'या सुरा' ३. 'पदाक्यो' 'श्रेषगुणा दीनान्दन्यासप' 'कारया समाप्रोक्यन्तः. ४. तदूना'

**इक्षांग**द्विग्गोन **चिभक्यये।नाचयस्यवायक्या** षष्ट्रिग्णासकारणी-तयाध्रवाना[म]शेषस्य ॥ ५ ॥ शेषज्यास्वरतिष्यय: ग्णशिवधृतिभिश्वाविशति:सहिता पं<del>च</del>नरकंशता*द्वै* चिसमेतंषष्ट्रिरितिलियाः ॥ ६ ॥ सेकानेपंचाशत्यं-चाष्ट्रकंपंचवर्गवेदाश्च विश्वनुभिरधिका-षद्वेचाशकरा:शन्यं । २ । बद्धचयादशेका-र्चावंशतिस्त्र्यष्टकान्यतस्त्रिंशतु-युक्तांबरपंचनवां-द्रिजागित[भी]लिप्रिकावृष्मे ॥ ८ ॥ चत्वारिंशद्वामा-**मुनयोर्द्वशतंचसेकमिति** गितद्वादशबष्ट्रि-हीनामन्भिविषग्रैवृषेविकला: ॥ ६ ॥ ग्यनवरसकादश भिश्वद्वि चिभूतभूतभुत्यंतरसा-च्यापिंडापिंडायं द्वितीयराशावतीविकला: ॥ १० ॥ धृतिग्राधृतिपरिष्टीना षष्ट्रिश्रन्यंशताद्धमनलानं वेदाव्यकाद्गरातं पंचेतितदंतरच्यास्य: ॥ ११ 🛊 न्मनयाच्येव्येकांते रसच्यंकेकिताचेगवि-

इच्छांशद्विग्योन-विभज्ययोना चयस्य चापज्या । षष्ट्रिग्या सा करणी तया ध्रुवानावशेषस्य । ५ । मेषच्याः स्वर्तिष्ययः गुणशिषधृतिभिश्च विंशतिः सहिता। पञ्चनरकं शताद्ध विसमेतं षष्ट्रिरिति लिया: ॥ ६ ॥ सेकाऽचे पञ्जाशत् पञ्चाष्ट्रकपञ्चवर्गवेदाश्च । विंशञ्चतुर्भिरधिका षट्पञ्चाशच्छरा: शून्यम् ॥ ० ॥ षद्भयोदशेका-नविंशतिस्त्च्यष्टकोऽन्यतस्त्रिंशत । युक्ताम्बरपञ्चनवा-ग्निष्टिमगुभिलिप्रिका वृषमे ॥ ८ ॥ चत्वारिंशद्वामा मुनये।ऽद्वंशतं च मैकमिति। द्विरतिद्वादश षष्ट्रि-र्हीना मनुसागरैवृषे विकला: ॥ ६ ॥ गुगरसनवकट्वादश विश्वे द्विस्त्रिभूतभूपान्तरचाः । च्यापिषडा पिषडाद्या द्वितीयराश्यन्तते। विकला: ॥ १० ॥ **धृतिग्**णधृतिपरि**ह्वीना** षष्टि: श्रून्यं शतार्द्धमनले।नम् । वेदा व्येकाद्धंशतं पञ्जेति तदन्तरच्या: स्यः ॥ ११ ॥ मनये। जे व्यकान्ते रस्वयं वि: शरा: कृताब्धी गवि।

५ इष्टांश्रहिगुणोन° काणी ६ स्वस्वर° \*श्वाचितिः ७. सैकाये° °ष्टकः °तृर्भयेकाषद् पैचांश्र° ८ षद् त्रये।° °श्चित्र्य° रिस्त्रंशत् युक्तांख° °नवाद्वि° गिर्ताभिर्त्ति[प्रकाष्ट्रदृषंभे ६. °रिश्चस्रमा° गिर्तहाद° ९० भुक्तम् तर° °ये हिती° \*श्चायते। ९९. विद्यः °लेान. ९२. गुनये।° °रसत्रयंको कराः गिर्विशिविष्वचं°

शिखिपकृत्तचंद्रशून्याः द्विद्विमिथुनेकलाच्या ॥ १२ ॥ मेषेविकलार्द्वशतं वेकंट्येकेंद्रियस्वरं विशत् ॥ १३ ॥

खगुबकृतार्यवयम्नव-कसमुद्राशिखिवगे ॥ १४ ॥ मनुविषयति यरसा [स्य] स्त्रिगुषाः पंचाष्ट्रकंस्वरोपेतं सप्रदशनवर्षचकं षाडशचेतिक्रमान्मि[चु]ने ॥ ९५ ॥ चीवाध्याद्वेशतांशाः सेका: षष्ट्रिदिनेशकाष्ट्रांतः चंद्रस्यस्विचप-स्तदपन्नमराशिपादेन्यः ॥ ९६ ॥ ल्प्रायतमासीत-दशस्त्रषयुक्कमिद्रियमनूनां गविसेमनुभवमुनि-रूपेश्चगुणे: संयुतंचगतं ॥ ५० ॥ नवतिस्त्रियुताषष्ट्रि-श्वत्वारिंगळिवाश्व याम्योत्तरेकार्ये विषुवदिनसमध्यमिशुनांतरे मेषाद्गतागतमुद-म्दिषाकोदस्तुलादिषु ॥ १८ ॥ चमंकुश्चतुविस्तारे वृत्तेळायाप्रवेशनिगमना-

**शिखिपचचन्द्रश्**न्या द्वोद्विमिंघुने कला ज्याद्धे । १२ । मेषे विकलाद्भेशतं सैकं व्येकेन्द्रियेश्वरं चिंशत्। द्वाविंगतिस्त्रिवगः # 43 H खगणकुतार्यवयमनव सकसमुद्रा शिखिवर्गे: ॥ १४ ॥ ? मनुविषयतिथिरसाः स्य-स्त्रिगुबा: पञ्चाष्ट्रकं स्वरोपेतम् । सप्रदश नवपञ्चकं बाड्य चेति क्रमान्मियुने ॥ ९५ ॥ जीवाञ्यद्वंशतांशाः सेका षष्ट्रिदिनेशकाष्ट्रान्तः। चन्द्रस्य स विश्वेप-स्तदपन्नमराशिपादेऽन्यः ॥ १६ ॥ १ **ल्प्रायतमामीत** दिस्तिषयुक्तमिन्द्रियमनूनाम् । गविसेमन्भवमुनि-ह्रपेश्च गुर्वे: संयुतं च शतं ॥ १० ॥ ? नवतिस्त्रियुता षष्ट्रि-श्चत्वारिंगच्छिवाश्च याम्योत्तरे कार्ये विषुत्रदिवसमध्यमिथुनान्तरे । मेषाद्गतागतम्द-ग्दचिषते।ऽदस्तुलादिषद्वेषु ॥ १८ ॥ ? **गङ्क**ङ्गलीचस्तारे वृत्ते द्वायाप्रवेशनिगमनात् ।

९३. सेक्सं 'केंत्रियखरं, ९४ वर्गे ९५ मुर्निख' 'रसाः स्युक्तिगुगापञ्चाद्यक' 'दश्चन्यपंचत्रक' ९६ लोवा व्या हिस्ति ताम्रा. 'पादेभ्यः ९० 'शस्त्रिश्ययुक्तामि' 'मनुनांग' संयुतवज्ञ. विद्यव'

<sup>&</sup>quot;वाम्योत्तरे कार्यं" इति वाक्यानन्तरं बग्री नास्ति न दिवा निश्चिति वाक्यवर्यन्तं, इलेकानां नुटिरस्तिति

न्नपरेद्रीदिक्निह-यबारचयाम्यानरेकार्ये ॥ १६ ॥ विष्वद्विनसममधृष्ठे। यावगीतस्वेदकृतह्गान मुलेनशतिवंश-द्विषुवद्यायाहर्ते द्विंदां ॥ २००॥ लब्धंविषुवज्जीवा चापताचायवाययेष्ट्रदिने मेषाद्यपक्रमयुत-स्तुलादिष्विवर्जितस्वाचः । २५ ॥ **श्र**यने।नयुताचच्यां ताचि[च्या]क्रतिविशेषमूला. **ढिंद्याद्वादशगुणिता** लब्धामाध्याह्कीकायाः ॥ २२. ॥ वि[षु]वद्यायामात्यार्द्ध-दर्गविश्लेषमूलवलं[व]लंबः क्रांतिच्या विच्याकां-त्यंतरात्पदंद्विदिनव्यासः ॥ २३ ॥ अञ्चष्षमिथुनापक्रम-चीवाः षघ्न्यामुवेदमुनित्रसवः च्यष्टकतिथिषट्काष-ड्विकलाभ्याधिकापरिचेया: 🌬 २४ ॥ च्यष्ट्रक सङ्ग्रथृताक्रमाद्विशति-पंचाष्ट्रकतिथिविकला-धिकोवृषात्योदिनव्यासः २५ । व्यास: क्रांतिच्याची विष्वच्यालं[ब]कदावैद्यह्ता तच्चापकलाच्यंश-श्वरखंडविनाडिकाः स्पष्टाः ॥ २६ ॥ चरखंडकप्रचांश-च्याघ्रमहसमुद्वरेत्खिनै:

श्रपरेन्द्रीदिक्सिद्धि-र्यवेश्च यास्यातरे कार्ये । ९६ ॥ विष्वद्विनमध्याहू-च्छायावगात्सवेदकृतस्यात् । मूलेन शतं विंशं विष्वच्छायाह्रतं हिन्दाम् ॥ २०॥ लब्धं विषुवज्जीवा चापमताऽह्याऽच वा यचेष्ट्रदिने । मेषाद्यपक्रमयुत-स्तुलादिषुः विवर्जितः स्वाचः ॥ २९ ॥ **अपमान्युताच**च्या त्रचिच्याकृतिविशेषम्लेन । क्रिन्दा द्वादशग्विताः लञ्धा माध्याह्निको द्याया ॥ २२ ॥ विष्वक्याऽऽयामार्द्ध-वर्णविश्लेषमूलभवा लम्ब: । क्रान्तिच्याषिच्याकृ-त्यन्तरात्पदद्विदिनव्यासः ॥ २३ ॥ **भजवृषमियुनापक्रम-**् जीवा: षड्ब्रास्तु वेदमुनिवसव: । च्यष्टकतिथिषद्वाष्ट्रक-विकलाभ्यधिकाः परिचेयाः ॥ २४.॥ पञ्जिषंशत्रचष्टुक-सहपधृतिसंयुता क्रमाद्द्विशती । पञ्चाष्ट्रकतिशिविकला-धिको वृषान्त्या दिनव्यासः ॥ २५ ॥ व्यासक्रान्तिच्याघ्री विष्वज्या लम्बक्युदैर्घ्यं हुता । तच्चापकलाच्यंश-रचरखग्डविनाडिका: स्पृष्टा: ॥ २६ ॥ चरखण्डकपद्यांश-च्याघ्रमहर्व्यासमुद्धरेत्खनिनै:।

व्यावृद्धिकृत्वातद्व-त्क्रांतिच्याकृतियुतान्मुलं । २० ॥ तेनविभनेत्यितिन्यां-व्यासार्द्वगुरामवाप्रपचन्या-नवतर वासीनाया-श्रमशोज्यलेवकाभवति । २८ ॥ भएक्रमच्या-**क्रतिविशेषमूलक्रिस्त**रात् युद्वासह्ताचाप-दिश्रंराश्युद्यमिवनाद्यः 🐧 २६ 🛊 वसुमुनिपचाव्येकं **गतनयंनिद्विकाग्रयस्वाजान्** परतस्त्र एववाभाः षङ्गक्रमास्तेनुतादार्द्धे । ३० ॥ चरकालदशचीया-स्त्रयस्त्रयः पंयुताः प्रतीपैस्ते-**उदय**चंतुत्यकाले-नयंतितप्रमाश्वास्तान् ॥ ३१ ॥ इष्ट्रातरगालाप-क्रमां**यक ज्याखतस्क**रोव्यस्तां ह्रताचजीवनःत-च्चापादुदयेनतत्कालः ॥ ३२ ॥ तस्मिन्दिनकृत्कु हते-सममंडलसंग्रयादिनाराद्धे-ताबक्केषेपरता-नतुलादिषुविद्यतेचैतन्न- ॥ ३३ % षजिनघी [क्रांतिज्या-लंबची] भुवगुर्वाद्यदेच्याहिता-त्तच्चापंशरसांशः सकलसदिनषृध्यर्द्धः । ३४ ॥ **उत्तरगोलेर्कच्या**-षाष्ट्रांतरगुवाधु अञ्चयमभत्ता ।

भूजीवां कृत्वा त-त्क्रान्तिच्याकृतियुतान्मूलम् ॥ २० ॥ तेन विभन्नेत्वितिच्यां व्यासाद्धेगुगामवाप्रमचन्या । नवतेरचांनायाः क्रमधा च्या लम्बका भवति । ९८ ॥ मेषाद्यपन्नमञ्चा-कृतिविश्लेषमूलगुर्वविस्तारात्। ब्व्यासह्ताञ्चापं दिग्घं राष्युद्गमविनाद्यः ॥ २६ ॥ षपुम्निपचा व्येकं यत्रवयं चिद्विकांग्नयश्वाजात् १ परतस्त एव वामा: षडुत्क्रमाने तुलाखद्धे ॥ ३० ॥ चरकालदलचीय।-स्त्रयस्त्रयः संयुताः प्रतीपेस्तैः । **उदयर्चतु**ल्यकाले-न यान्ति तत्स्प्रमाश्चास्तम् ॥ ३९ ॥ रष्ट्रातरगालाप-क्रमां शक्यां खभास्कराभ्यस्ताम् । हृत्वाऽचजीवया तः च्चापादुद्येन यत्कालः ॥ ३२ ॥ त्रस्मिन् दिनकृत्वुहते सममग्डलसं प्रयं दिनादाद्वे । ताबच्छेषे परता न तुलादिषु विदाते चैतत् । ३३ । खिनची क्रान्तिच्या लम्बङ्गा ध्रुत्रगुणा द्यदेव्यंहूमा । तच्चापस्य रसांगः सकलः स्याद्धिवसवृद्धाद्धेः ॥ ३४ ॥ **उत्तरगे।लेऽर्क**च्या काष्ट्रान्तगुरा ध्वज्यया भका ।

ता: शंक्लिप्रिकाख्या-स्ताभि: सममंडलकाया । ३५ ॥ सममंडललेषा धं-प्रवेशवेला: करोतिर्येकस्य । तत्प्रत्ययंचनगति-जानातिसभास्करंसम्यक् ॥ ३६ ॥ वर्षेणभगणमर्को-यदिभुंत्रेषितयायषेष्टविनै: ऋचे।प्येवंगस्यति-किनरविलाष्ट्ररेखाभिः ॥ ३० ॥ कृतदियह्योवृत्ते-रेखांपूर्वापरांयदाद्याया-प्रविशतिसम्यक्शंकुः सममंडलगतस्तदासूर्यः ॥ ३८ ॥ इष्ट्रक्रांतिच्याद्या-व्यासकललंबकांशम् मणांश्ः समपूर्वापररेखा-मतीत्पयात्यस्तमुदयंवा ॥ ३६ ॥ तेनह्रताखाक्कंग्री-क्रांतिच्यालंबके।स्यश्चापं तेननवित्रविद्यीना-क्रयेक्रतेचभागाःस्यः ॥ ४० ॥ तत्कालचरविनाडी-**सदशांशांद्विष्टमन्तुलादोष्** षघाभ्यानाडीभ्या-जह्यात्संयोजयेच्चापि ॥ ४९ ॥ तच्यास्य[ति]च्य्यापं-युता विष्योजितातादोषु श्रविशोधनेनन्नीवा-षद्मानामेकर्तव्या ॥ ४२ ॥ **ग्वंकृचाह**न्या-द्युव्यासेनावलंबकच्चेन-॥ ४३ ॥

ता: शङ्क् लिग्निकाख्या-स्ताभि: सममग्डलकाया ॥ ३५ ॥ सममग्डललेखार्ध-प्रवेशवेलां करोति ये। कस्य। तत्प्रत्ययं च चनयति जानाति स भास्करं सम्यक् । ३६ ॥ वर्षेण भगगमकी यदि भुङ्के किं तता यथेष्टदिनै: । श्रेष्ठाऽप्येतं गणयति किं न रविं लेष्ट्रिखाभि: । ३० ॥ कृतदिग्यह्ये वृते रेखां प्रवापरां यदा काया । प्रविशति सम्यक् शङ्काः सममग्डलमस्तदा सूर्यः । ३८ ॥ र्ष्ट्रक्रान्तिच्याघ्र-व्यासगक्तलम्बकांशमुखांशः। समपूर्वापररेखा-मतीत्य यात्यस्तमुदयं वा ॥ ३६ ॥ तेन हुता खार्कघ्री क्रान्तिच्या लम्बकोऽस्य यञ्चापम् । तेन नवितिर्विद्वीना यच्छेषं तेऽचभागाः स्यु: ॥ ४० ॥ तत्कालचरिवनाडी-द्विदशांशं द्विष्ठमवतुलादोष्। षड्घीभ्या नाडीभ्या जद्यात् संयोजयेञ्चापि ॥ ४९ ॥ तन्न्या स्थितन्यया सं-युता विसंयोजिताजतुलादोषु । चविशोधनेन जीवा षड्घीनामेव कर्तव्या ॥ ४२ ॥ यवं कृत्वा हन्याद् द्य्यापेनाक्लम्बद्धप्रेन ।

खखवस्वश्चमुनींद्रा-द्विभञ्चलब्धाप्रथमजीवा ॥ ४५ ॥ तदाच्याक्तांब्रीच्याच्री-विषुवच्यालबकोद्धतास्याप्या प्रथमच्याविश्लेषा-सेबाद्येना परंयुक्ता ॥ ४६ ॥ तस्थितिजीवेगुकिते खिनेदाद्यासभावितेचापे युतवियुतेचतुलादिषु षद्रद्वतानाडिकालब्धा- ॥ ४० ॥ षट्द्येथवाद्यमाने-क्रिन्नेसद्वाद शेविमध्याह्रे **छायांगुलेर्गतास्छा** नाद्यः प्रायप्रष्टृतीशेषाः ॥ ४८-॥ क्रायार्कीनाडिभि-दिनमानंषड्समुद्धरेत्रय-लब्धंद्वादशहीनं मध्याहूद्याययासहितं ॥ ४६ ॥ दृष्टानाद्योद्यनिशं चंद्रादयनाडियुतविहिना ताभिस्तत्कालंदी-

भानारिवचित्रयेद्यायां ॥ ५० ॥

\* क्रिन्दात्खबाष्ट्रवस्व-श्विभि: फलं यङ्कलिप्राख्यम् ॥ ४३ ॥ तत्कृतिविनाकृतानां खक्षवेदसमुद्रशीतरश्मीनाम् । पदमर्बद्यं शङ्ख-**नु**लाख्यलिप्रोद्धृतं द्याया ॥ ४४ ॥ छायाद्वादशकृत्या-यांगान्मलेन लम्बक्चेन । खखयस्वश्विमुनीन्देा-विभन्य लब्धा प्रथमनीवा ॥ ४५ ॥ तद्युक्रान्तिच्याची विषुवञ्चा लम्बकोद्भृता स्थाप्या । प्रथमच्या विश्लेब्या मेषाद्येऽन्यच संयुक्ता ॥ ४६ ॥ तिस्थतचीवे गुणिते खिनेदां व्यासभाजिते चापे। युत्रवियुतेऽचतुलादिषु षडुद्धृता नाडिका लब्धा: ॥ ४० ॥ षड्घेऽय वा दामाने किन सद्वादशैर्विमाध्याहै:। द्याया**जुले**गंतास्ता नाड्यः प्राक् पृष्ठतः शेषाः ॥ ४८ ॥ द्यायाऽइकी नाडीभि-र्दिनमानं षड्घमुद्धरेत्र । लब्धं द्वादशहीनं मध्याहूच्छायया सहितम् ॥ ४६ ॥ दृष्टा नाड्यो द्युनिशे चन्द्रे।दयनाहिकायुत्रविद्वीना: । ताभिस्तत्कालेन्दो-भानारिष चिन्तयेच्छायाम् ॥ ५० ॥

<sup>\*</sup> श्रस्माभिः ४३ श्रेषोकस्योत्तराज्ञै ४४श्रकोषाः समयः ४५श्रकोषास्य पूर्वभागश्चैतस्रयं भद्दोत्पश्रकत्वद्वसर्वाञ्चताः टीकायामुपलन्थम् ।

चरनाडीक्रमविधिना-.द्युट्यासान्यथमतिविचे पं श्रस्तमयोप्यध्वविधिः शेषाणांगुत्तित्रश्चित्यं ॥ ५२ ॥ · ह्यायार्कवर्गयागा-पदेविभाज्याकंसंतुगाविज्या विष्वज्जीवागुणिता-·लंकाभक्तातुष्ट्रयाया ॥ ५२ म काष्ट्रियार्कमे।र्च्या-लंबकडू तयाविडितसंग्रहा-· <del>पूर्</del>यायाचतुलादे। कर्माचीविच्ययापड्टता ॥ ५३ ॥ लब्धांगुलानिकाटि-**स्तद्धायावर्यविवरमूलं** सचवाद्गदिगह्यो सममितिकाद्यातुंदेयमृगं । ५४ । **बायासमरेखांतर-**गुणिता विज्यास्वकर्णभक्तास्याः एकत्वेतितेष्या-्सूर्ययासंयुतान्यत्वे- ॥ ५५ ॥ लंवगुणितासाच्याः काष्ट्रामार्च्यामनार्कः स्यात् **मु**याद्ववनिषिधना यष्टारचतान्येपिकर्तव्याः ॥ ५६ ॥

## इतिकरणाध्यायश्वतुर्थः।

स्मयनांतर बंगुक्ता-त्तदूनगुक्ताळ्यांकविवरानु-मूलेनायनविवरे किन्नेविद्येणसंगुणिते ॥ १ ॥ फलिंध्यकेविशेषा-क्काध्यंचयनानुकूलिंशियो

चरनाडीक्रमविधिना दुव्यासापक्रमादि विश्वेयम् । चस्तमयेऽप्यूर्ध्वविधिः घेषायां युक्तितश्चिन्त्यम् ॥ ५९ ॥ ः **द्यायार्कवर्मयागा**त् पदैविभाज्याऽकंसङ्गुबा विज्याः। विष्वज्जीवागुणिता लम्बक्रभक्ता तुः चूर्यामा ॥ ३५० ॥ काष्ट्रा इताकमीर्व्या लम्बक्रडृतया विद्यीनसंयुक्ता । **यू**यायाऽ**च**तुलादे। कर्वाची विज्ययापहुता ॥ ५३ ॥ लब्धाङ्गलानि कोटि-स्तच्छायाक्ष्मविवरमुलं यस् । स च वाडुदिमाडखे सममिति कोट्या तु देयमृजु ॥ ५४ ॥ ·ह्यायासमरेखान्तर-गुणिता विज्या स्वक्र्यभक्ताऽस्थाः । एकत्वे विश्लेष्या सूयोगा संयुतान्यत्वे ॥ ११ ॥ लम्बक्षगुणिता भाज्या काष्ट्रामार्व्या तताऽर्कः स्यात् । मूर्ये।द्वेवन विधिना यहास्तते।ऽन्येऽपि कर्तव्या: ॥ १६ ॥

## इति करणाध्यायश्वतुर्थः ।

च्यपमान्तरष्यं सान्तः । तदूनगृष्यिताच्छयाङ्करविविवरात् । मूलेनापमविवरे छित्रे विचेपपंगृष्यिते ॥ १ ॥ फलमिन्द्वर्कवियेषा-च्छाध्यं त्यपमानुकूलविचित्रे । तह्यासेदेयं विपरीतंपूर्वसंध्यायां ॥ २ ॥ विपरीतंपूर्वसंध्यायां ॥ २ ॥ विनकृत्स्यमभवनातेनाद्यामाहिकाद्वयंयदिवाः वियतिविमलेतदिदेनलेकिस्यालेकमायाति ॥ ३ ॥ विरुग्वेद्वेतिष्यंशः

द्विगुषकातस्ययः शृंगमृदक्षुंमुदुगुषाधिपतिः देयंचमुषादेत-केक्स्यंककाद्विषद्वांचाः ॥ ४ ॥ श्रनांतरविष्ठेपा-वैकानत्वेयातानिताकाटिः

क्कोरवीदुविवरं तत्क्रतिविवरात्पदंबाडो: ॥ ५ ॥:

सवितायतः शशांकात्का-ज्यापरिकल्पितकाटिः देयांशकांगुलसमा-मुजकर्षाचांगुलेरेव ॥ ६ः॥-

र्यायमध्यात्प्राक्व**र्यः**:

कोटिरतीतीभुवः यशंकगतः

परिधावचानामः

शिक्षांमध्यातदभुसूषं ॥ २०॥:

याम्ये।दम्बिचेपा-द्विषवच्याच्राद्वविस्तर

द्विषुवच्याच्चाद्रविस्तरावांशाः

ठदयेशशिनोवृद्धिः

चयोविपर्यस्तमस्तमये ॥ ८-॥

एवंव्यक्षीच्चादो-

नाना राशयः षडधिकायाः।

तदुदयाकालेनदिवा-

निशेचशशंकीदयावाच्यः \* ॥ ६॥

तज्ञात्याचे देवं जियरीतं पूर्वचन्ध्यायाम् ॥ २ ॥

दिनकृत्स्प्रमभवना-त्तेनादयनाडिकाद्वयं यदि वा । वियति विमले तदेन्दो-लाकस्यालाकमायाति ॥ ३ ॥

द्विगुषेच्छाऽतिष्यंशः

गृहुमुदक्तुहुमुदुगवाधिपते:।

देयं च भुचादेत-

च्छान्नयं क्योद् द्विषद्वांशः ॥ ४ ॥

चपमान्तरविषेपा-

वेकान्यत्वे मुतानिता कोटिः ।

कर्षे। रषीन्द्रविषरं

त्रत्कृतिव्रवरात्यदं बाहु: ॥ ५ ॥

सविता यत: शशाङ्कात्

काट्या परिकल्पितस्ततः काटिः।

देयांशकाङ्गुलसमा

मुजकर्षाः चाङ्गुलेरेव ॥ ६ ॥

यिमध्यात्प्राक् कर्गः

कोटिस्ताऽतो भुजः शशाङ्कगत:।

परिधावचा नाम

शोक्ष्यं मध्याद्धनुस्तव ॥ ० ॥

याम्योदिग्वचेपा-

द्विष्वत्याघ्राद्रविभिरवाप्रांशाः ।

**उदये गांगना वृद्धिः** 

चया विपर्यस्तमस्तमये ॥ व ॥

एवं व्यकीचुन्द्रात्

षद्वीना राशयः षडिधका वा ।

तदुदयकालेन दिवा

निशि च शशिङ्कोदये। बाच्य: ॥ ६ ॥

<sup>\*</sup> प्रशे नास्ति क दिवा निश्चित्तः

क्रत्वेवंचयवृद्धि-व्यक्षेचंद्रं विशेष्यचक्राद्धेत् मेखेादयकालसमे-शशिदयसाद्धेशशीमध्ये \* ॥ ९० ॥

#### ॥ प्राधिदर्शनं ॥

नैव्यास्त्रियनाड्या-कादयाश्चंदंसमेद्रर-विवरानृवशुद्रवाञ्चशोध्या । सभवतितत्कालययि-दिवसार्द्धेयगिलिप्र: ॥ ९ ॥ राहा: सष्ट्कृतिकलां-हित्वां गंतऋगांकविवरां शे: ग्रहणंचये।दशांतः पंचदर्शात:स्तमस्तस्य ॥ २ ॥ বিদ্বীয়জলাক্রনিষ-जितस्य पंचानबृष्टिवर्गस्य मलोद्विगुणंति चिष-टिभच्यकालस्थितेभवति ॥ ३ ॥ शशितिमिरविवरभागे-स्त्रग्रेष्ठशोनाः शराहताः चेप्याः स्थित्याविनाडिकास्ता-राह्यविधिकेन्ययाद्यानः ॥ ४ ॥ कित्वंतरां गडीने: पंचभिद्धनाइतादशक्रतम्बा-स्तत्पद्रमेकाश्विधं-पंचाशोसमाद्विमर्दकलाः ॥ ५ ॥ स्थिदलविमर्ददलया-विशेषकामेसकलीमतीतीं दु प्रयहमाचगगिरा-इविवरभागेश्चदिखाच्या ॥ ६ ॥ कृत्वेवं चयवृद्धी व्यक्षे चन्द्रं विशेष्य चक्राद्धीत्। शेषोदयकालसमे निशि दिवसेऽस्तं शशी याति ॥ १० ॥

# इति ग्राधिदर्शनम्।

यातेष्यास्तिथिनाद्धे।ऽ-र्षे।दयसस्तत्कला विधाः शोध्याः ।ः स भवति तत्कालययी दिवसेष्ये लिप्रिकायुक्तः ॥ ९ ॥ ? राहाः सषट्कृतिकलां हित्वांगं तच्छगाङ्कविवरांगे: । यष्ट्रयं चये।दशान्तः पञ्चदशान्तस्तमस्तस्य । १ । विद्येपकलाकृतिव-जितस्य पञ्जानबष्टिवर्गस्य । मूलं द्विगुणं तिथिष-द्विभज्य काल: स्थितेभवित । ३ । श्रशितिमिरविवरभागे-स्त्रग्रेटबोनाः चराह्नताः चेप्याः । स्थित्या विनाडिकास्ता राष्ट्रावधिकेऽन्यया द्वानिः ॥ ४ ॥ किन्त्वन्तरांशहीनै: पञ्जभिद्धनाइता दृशकृतद्याः। तत्पदमेकाश्विद्यं पञ्जांशोऽस्माद्विमर्दकलाः ॥ ५ ॥ स्थितिदलिषमदेदलया-विशेषके तमः सकलमतीन्द्रम् । प्रयष्टमाचे शशिरा-हुविवरभागेश्च दिग् वाच्या ॥ ६ ॥

<sup>\*</sup> तस्त्रैवं शशिमध्ये दित शशिदर्शनं १ निवास्तिधिनाद्धोः कें देशाश्वन्द्रथमेन्दुरविवरात् स्यु कार्यः श्रीध्याः. तत्कालशिक्षितः – २ सवटतित, दिवाशेतष्टशां समस्तस्य. – ५ किं चतरात्र पश्वाभीड "देशादकत" मिकाशिव प' – ६ स्थितिद" भतीन्दुः. प्रशृक्षमाद्यं –

विचेपविषयासां-तरीयभागेकतेच्यादश्या-परिध्मेप्राक्यभूतीदे।-र्यष्ठबास्तांशेवदेत्पर्व । ० ॥ गणिपरिधिदलाद्विष्टे-खेंद्रंतरभागसंग्रेखाचे-खखर पाष्ट्रहतेप्राभ वलनावामंयुत्रेसच्यं ॥ ८ ॥ सर्वेग[सन्येवं वर्षविशेषंवदेविशानाधे डदयास्तगांसध्यां-खंडयडकेचसलिलाभं । ६ । राषुमुखानंचऋं चियमद्विगुणंशशांकसंयुक्तन-यपिक्रेशायमुख्य-क्रियादिबन्यांतगानीच: ॥ १० ॥ स्मद्रयाष्ट्राचिंश-त्तट्टयलिप्रामतेनमुचेष ययिनावडुस्यितिवृता-नियकञ्चनानिवालेख्य ॥ ११ ॥ प्राक्तायांसकलंका-प्रवापयाश्वयाश्वयाश्वाप-षायामिन्ये।रेखा-स्त्रयोदशसमातारा:कार्या: ॥ १२ ॥ चंदछेटकमेत-श्चाख्यागम्यंसमासति।भिष्ठितं-ग्रासविमर्देस्थितय: पंस्थानेनाषदृश्यंते ॥ १३ ॥ स्बेभूकायामिद्र-सृशतः सृश्यतेनपश्चाद्वे-

विचेपविपर्यस्ता तुरीयभागे कृते चये।दश्या । परिधे। प्राक्षप्रभृतीन्दे।-र्यष्टवाणांचे वदेत्पर्व ॥ ० ॥ गगिपरिधिदलाई घ्रे खेन्द्रन्तरभागसङ्गवे चाचे। खखरूपाष्ट्रहते प्राग-बलनं वामं परे सञ्चम् ॥ ८ ॥ सर्वयासे पीतं वर्षविशेषं वटेनिशानाथे। इदयास्त्रयास्थ्रम खरडरहरे च सलिलाभम् । ६ ॥ राहुमुखानं चक्रं चियमद्विग्यं शशाङ्क्षयंयुक्तम् । रिभ: क्रेशायमुद्ध क्रियादिकन्यान्तगा नीच: ॥ १० ॥ १ सप्रदशाष्ट्रिंश-त्तद्द्वयलिप्रामितेन सुचेख । गगिराहुस्थितिवृता-न्येकस्थानानि चालिख्य । ११ ॥ प्रात्ताशांशकलङ्का-पूर्वापरयोश्च पार्श्वयोश्चापि । चायामिन्यां रेखा-स्त्रयोदश समान्तरा: कार्या: ॥ १२ ॥ चन्द्रच्छेद्यकमेत-ह्याख्यागम्यं समासताऽभिहितम् । ग्रासविमर्देस्थितयः संस्थानेनाच दुश्यन्ते ॥ १३ ॥ स्वे भूछ।यामिन्दुः स्पृयति तथा स्पृयति दृश्यते पश्चात् ।

भागे तते. 'बाइचांग्रे - ५, 'पाष्टकाते 'वामंच्युते - १ पर्वयोधिक्येवं 'वेदिन' 'धून' - १० 'श्वांकरंयुक्तम् 'नेनियः -१२ 'लिप्तामितेन. बहुस्तित' एकळकोति वासनेका. - १२ प्रोक्तायोशवूलं 'पूर्वापरये।' - १२-१३ समं ताराः कार्यश्चन्द्रक्टेद' - १४ स्वे भूयकाशमिन्युक्तश्चतः स्प्रकारीन पश्चार्थः ।

भागनुग्रहेर्कमिदाः प्राक्तप्रयहणंरवेनीतः ॥ १४ ॥

### ॥ चंद्रग्रइगंषष्टीध्यायः ॥

ठिनमध्यमसंप्रपा-यावत्यानाहिकाव्यतीतावत-ताभ्यः षड्गुविताभ्ये।-च्यास्त्रिंशांशस्त्रिश्रन्।म ॥ १ ॥ पंचचस्त्रिचमाश्रा-दचान्मखपुरुयोद्वेनस्तन राशिचरणायनगुणं धनमृग्रनाड्योद्विकविभक्ताः । २ ॥ **उदगयनेप्र्वाद्धे** धनं ऋगंटिग्रेपाच्यां परचाद्धनंत्रयास्ये दगृषंवामत:पुछे । ३ ॥ दिनयातशेषनाद्य-रचंद्रायनसंगुणास्त्रशीतिहुता: शेषतुलादि स्वाधनं विपरीतंवामतः पुद्धे । ४ । राहो: सष्ट्कृतिकिलां हित्वासंतद्वशांकविवरांशे: ग्रहणंचयादशांतः शशिनोभानेस्तथाष्ट्रांतः । ५ । तद्वर्गसमार्धेदा न्नवर्तुद्धपान्नचेष्ट्रतरसाय-तन्यलंपाद्यान स्थितिकालश्यंद्रभानेश्य ॥ ६ ॥

## ॥ पेेालिश्रसिद्धांतेरवियहणं सप्तमेाध्यायः ।

भान्यहेऽर्कमिन्दोः प्राक्प्रयहणं स्वेनीतः ॥ १४ ॥ इति चन्द्रग्रहणं नाम षष्ट्री-ऽध्यायः ।

**टिनमध्यमसं**प्राप्रा यावत्या नाडिका व्यतीता वा। ताभ्यः षङ्गणिताभ्ये। ज्याचिंशांशस्तिथेनेम । १। पञ्जचस्त्रिचनाप्रा-दचान्मखपुच्छयोधनसं तत्। राशिचरकायनगुर्व धनमृग्रनाद्यो द्विकविभक्ताः ॥ २ ॥? डदगयने पूर्वार्द्धे धनम् ऋणं दिवाणे प्राच्याम् । पश्चाद्धनं तु याम्ये उदक् ऋगं वामतः पुच्छे ॥ ३ ॥ ? दिनयातशेषनाद्य-श्वन्द्रायनसङ्गुणास्त्वशीतिङ्गताः । मेषत्लादि स्वाधनं विपरीतं वामतः पुच्छे ॥ ४ ॥? राहाः सषट्कृतिकलां हित्वांशं तच्छशाङ्कविवरांशे: । यहणं चये।दशान्तः र्घांचने। भाने।स्तयाष्ट्रान्तः । ५ ॥ तद्वर्गमपास्येन्दो-र्ववर्नुद्धपाद्रवे: श्रुतिरसाञ्च । तन्मलं पादानं स्थितिकालश्चन्द्रभान्वेश्च । ६ । इति पालिश्वविद्वान्ते रविप्रहणं

नाम सप्तमाऽध्यायः।

श्रीतावसाभ्यः - २ °पुष्टवोर्द्धनर्धेतत् °कतास्रो. - १ °म्एकं विचर्ण प्राच्याम् यश्वाधनं तु वाम्ये दृगुयसं
 ४. °यातशेषं °श्वन्द्रानयनसंगुणाश्चाश्चीति. विपरितं - ५. तिकसास्त्रिशस्तः °स्त्रवाष्ट्रीतः - ६ °रसमुततन्त्रः

रामस्याद्गगबात्ख-तिचिच्चात्यं चक्तर्नपरि-**डीवा**न्नस्प्राष्ट्रकस्प्रकृते द्रियोद्धलान्मध्यमा: क्रमशः ॥ ९ ॥ रवियथिनोः स्पटकर्षं स्वत्रंदुभवनार्द्धसंमितेः खंडेः तत्क्रमशस्त्रपुनस्ते-र्मियुनदलशाध्यतेर्कस्य । २ । तिथिमनुदयकृतसङ्घता रसमनुद्दीनाभविंचतिद्दीना धृतविषयोनाद्विदशा-ष्ट्रिधृतिषुवृद्धिःकलाद्विरिकला ॥ ३ ॥ खखरूपाष्ट्रगुखाष्ट्रञ्चा रक्रताष्ट्रन<del>यक</del>ेकर्याचेतारामबात् चिविषयेचखकुताशा-र्पारशुद्धान्मध्यशीताशाः ॥ ४ ॥ शुन्येकेकान्यस्ता-**न्नवश्रुन्यरस्नन्विताद्विनसमूहात्** इपिखग्यभक्ता-र्त्वेदंगिंगिनास्तगमवद्यां ॥ ५ ॥ मनुभवयमसङ्गितांशी वयुह्यातार्वाजेता धृतिकृतीच विषयक्रतिरष्टवषद्वं नवतिर्दितानचंद्रेना ॥ ६ ॥ खनवनगार्थाश्मृत्तिः क्रतवसुमुनयः शशांककेंद्रस्य यात: स्फुटांतरेदिव-सभुत्ति चागामिकीनेशी। ०। चष्टकगुणिते दद्या-द्रस्त्यमषद्भुपंचकान्नाहाः

रोमकपूर्ये। द्यगवात् खितिचिद्रात् पञ्चक्षतंपरिश्वीदात् । सप्राष्ट्रकसप्रकृते-न्द्रियोद्भृतान्मध्यमः क्रमशः ॥ ९ ॥ रविशशिनोः स्फटकरवं स्वकेन्द्रभवनार्द्धधंमितेः खग्डेः । तत्क्रमथश्च पुनस्ते-मियुनदलाच्छाध्यतेऽर्कस्य ॥ २ ॥ तिथिमनुद्रशकृतसङ्घता रस्मनुभिषियतिश्रीना । धृतिविषयोना द्विदश्-ष्ट्रिपृतिषु वृद्धिः बला विबलाः ॥ ३ ॥ वक्रपाष्ट्रग्वधात् कृताष्ट्रनक्केकर्षार्जनाद् द्यगवात्। विविषयनवखकृताशा-परिशुद्धान्मध्यशीतांशः ॥ ४ ॥ शुन्येकेकाभ्यस्ता-न्नवश्रुन्यरसन्त्रिताद्विनसमूडात् । **ह**पिखगुग्रभकात् केन्द्रं शशिने।ऽस्तगमवन्त्याम् ॥ ५ ॥ मनुभवयमसङिताऽंशा वयुद्धोषा वर्जिते। धृतिकृतश्च । विषयस्तुरष्ट्रषद्भी-ना षष्टिस्तो च चन्द्रोने। ॥ ६ ॥ खनवनगाः शशिभृतिः कृतवसुम्नयः शशाङ्ककेन्द्रस्य । याता स्फटान्तरे दिव-यमुक्तिरागामिकी नेशी ॥ ० ॥ चष्ट्रकगुणिते दद्या-द्रसर्वयमषद्भपञ्चकान् राहाः ।

९ रोमकपू° 'छत्रयाप्रततिन्द्र' – २ स्कुरठकर' 'कस्य – ३. शितछ' – ४ वर्जिद्युगखात् – ५ ठपं 'सारमध्य-बाम् – ६ छन्द्रेन – ७ 'भुक्तिः तत्तव' यातस्पु' –

भवरूपान्यष्ट्रिहते क्रमामखांताव्यतेवकां ॥ ८ ॥ दिनमध्यम संप्राप्रा यावत्ये।दिनादिकाव्यतीतावा-ताभ्य:षद्गणितायोज्या विशाशस्त्रियनाम । ६ ॥ **उदयात्र्रभृतिषना**ड्यो याः स्युः प्राम्लग्नमानयेताभिः तस्माननवममेता-टपक्रमांशाविनि श्चित्या ॥ १० ॥ वगासुरविरच्यां द्विगुणांसवसांससंयुत्रयममरान् **जह्यादिम्ब्यत्यासे**। विश्वयेकेतयार्थेगः ॥ १९ ॥ उत्तरमचाळुद्धं याम्यंसाचं चदचियंविद्यात् **उत्तरमचाद्यदिधिक** मृतरमेवं विजानीयात् ॥ १२ ॥ तच्याच्चीयियभृति इत्वायृतिभिः शतेःसृतानवभिः मध्यममानं विश-द्वानाः यशिनस्वतुस्त्रिंशन्न ॥ १३ ॥ समलिप्राद्गाविवर-च्यान्यस्ता मूळेनानवहृताश्च **श्रनवद्या**युत्तविश्ले षिताश्च दिक्साम्येवैलाम्ये ॥ १४ ॥ मध्यमभानान्यस्ता स्पट्भितिमध्यमभृतिभक्ताच भवतिकलापपरिमाणं तत्कालीनंरविष्टिमांश्वा: ॥ १५ ॥

भवरूपान्चष्टिहुते क्रमात् भवान्तोत्क्रमाद्वक्रम् ॥ ६ ॥ दिनमध्यमसंप्राप्रा यावत्या नाडिका व्यतीता वा। ताभ्य: षद्गणिताभ्यो च्याविंशांशस्तिधेनीम । ६॥ उदयात् प्रभृति च नाड्यो याः स्युः प्राम्लग्नमानयेताभिः । तस्मान् नवसमेता-दपक्रमांशा त्रिनिश्चिन्त्या: ॥ १० ॥ लग्नचगुविवरच्यां द्विगुणां खरसांशसंमितामपमात् । **जह्याद्रिग्**व्यत्यासे विचेपेक्ये तयायागः ॥ ११ ॥ **उत्तरम**चाच्छुद्ध याम्यं सार्चं च दिवयं विन्दात् । उत्तरमचाद्यदिधिक-मुत्तरमेत्रं विजानीयात् ॥ १२ ॥ तज्याचीं यिश्वतिं हत्वा धृतिभिः गतेः सृतावनितः । मध्यममानं चिंश-द्वानाः य्यानश्चतुस्त्रियत् ॥ १३ ॥ समलिप्रराहुविवर-च्याभ्यस्ता मुद्धना नवहुतास्य । श्रवनत्या युत्रविश्ले-षिताश्च दिक्साम्यवेलाम्ये ॥ १४ ॥ मध्यममानाभ्यस्ता स्फुटभुत्तिमेध्यभुत्तिभत्ता च । भवति कलापरिमाणं तत्कालीनं रविष्टिमांख्वा: ॥ १५ ॥

८ च्याच्याचिमेद कमातुष्वान्ता. वक्रम् – ६ "मध्यसमंप्राप्तायायत्यानाहिका – ९० "भति च "चाहिनिश्चित्य – ९९. सम्मासुरविश्न्यां हिगु**षां यासांस संपुत्रयममरान् – ९२ सासं यद –** ९३ त्रिधन्दानाः – ९४ समिनिप्तसादृति व चयनद्या. – ९५ "स्तास्फुटमध्यम "हिमांचाः –

श्रवनित्वयेषद्या
द्रिवंदुपरिमाययेगगदलयगात्
तन्मुलात्तृद्विगुणा
तिथिभुत्तवदादिशेत्कालं ॥ १६ ॥
रिवशियमानयृतिदला
दवनितद्दीनाद्वयतियालियाः
तान्यंगुलानिवंद्या
द्वानोक्द्यानिवंद्रममसा ॥ १० ॥
श्रद्धेनालिख्यरिवं
दत्वानवितंयधादिशंमध्यात्
श्रवनत्यांतश्चंद्रं
विलिखेद्वासार्थमद्वेन ॥ १८ ॥

## रेामफसिद्धांतेर्कयण्र्यमष्ट-मष्टमाध्यायः ॥

द्युगुबेर्बे हुशतघे विपचवेदार्गवेर्कसिद्धांते स्वरखाद्विधिनवयमा द्वतेक्रमाद्विनदलेषत्यां ॥ १ ॥ नवशतसङ्ख्रगुबित स्वरेकण्डावरस्वरतेने षड्नेद्रियनववस् विषयजिनेभाजितेचंद्र: ॥ २ ॥ नवशतग्सितंदद्या द्रसविषय्गुणावरत्यमपद्मान् नववसुसप्राष्ट्रास्वर नवाश्वित्तेशशांकाञ्चं ॥ ३ ॥ शशिविषयद्यानीदेा: खर्काग्निह्रतानिमंडलानिऋणं स्वेच्चेदिघ्रानिधनं स्वरदम्रयमाद्वतेविकला: ॥ ४ ॥ पवनितवगं जहाद्रवीन्द्रपरिमाण्येगयदलक्षगंत् ।
तन्मूलात् द्विगुणात्
तिथिभुक्तवदादिशेत्कालम् ॥ १६ ॥
रविश्रिमानयुतिदलादवनितहीनाद्भवन्ति या लिमाः ।
तान्यकुलानि विन्दााद्वानोष्ठ्यज्ञानि चन्द्रमसा ॥ १० ॥
पद्भिनालिख्य रविं
दत्वावनितं यथादिशं मध्यात् ।
प्रवनत्यन्ताञ्चन्द्रं
विलिखेद्वासार्थमद्भैन ॥ १८ ॥

## इति रामकसिद्धान्तेऽर्कग्रहणं नामाष्टमाऽध्यायः।

द्युगयोऽकीऽष्ट्रशत्रचे विपचवेदार्थवेऽकीसद्धान्ते । स्वरखद्विद्विनवयमे।-द्भृते क्रमाद्विनदलेऽवन्त्याम् ॥ ९ ॥ नवशतसङ्क्रम्ग्णिते स्वरेकपचाम्बरस्वरत्नेने। षट्ग्रन्येन्द्रियनवषस्-विषयजिनेभाजिते चन्द्र: ॥ २ ॥ नवशतग्णिते दद्या-द्रसविषयगुणाम्बरतुयमपचान् । नववस्सप्राष्ट्राम्बर-नवाश्विभते शशाङ्कोन्चम् ॥ ३ ॥ शशिविषयद्यानीन्देः: खाकीग्निहृतानि मण्डलानि ऋणम्। स्वे। च्वे दिग्रानि धनं स्वरनन्दयमे।द्धते विकला: ॥ ४ ॥

१६ रवीन्तु 'तन्मूला" – १७ "द्भानोष्ट्या" – १८ "वनस्यात"

१. वत्या - २. °वद्यास्वरस्वरर्तुनेवद्य - ३. °गुविते 'गुकास्वर' 'पद्यात्. 'समाष्टास्वरनवावित्रभक्ते. - ४ 'शीनी' स्वाच्ये -

द्विचनगज्ञ चनवके-कपचरामेंदुदहगब्दाः सहितेचरयमवस्थृता-र्ववगुधृतिभक्तभाद्राहाः । १। चकात्पतितंचक्रं षद्राशियुतंवयुद्धाख्यं **सङ्**तिविवरस्यलिप्रा विचेप: सप्रताद्विशती ॥ ६ ॥ **मंगागी**त्योद्विने। र्कः केंद्रचः स्वाज्ञवर्जितरचंद्रः तच्यार्कस्यमनुद्यी-रूपाग्निग्यिताययांकस्य ॥ ० ॥ व्यामरसानलभक्ते तच्चापद्विस्थितंशशांकवशात् प्रथमेचक्रस्याद्धे चयरचय:पश्चिमेभागे ॥ ८ ॥ सायस्यापितचापं तद्भुत्तिघंखखाध्यियमभक्तं प्रथमवदकेंकाये चंद्रेचदिवाकरवशेन । ६ । पंचांशतास्ति भिस्त्यं-शसंयुतेयां जनेश्चनाडोका-सम्पूर्वपश्चिमस्य र्नित्यंशोध्याचढेयाच ॥ १० ॥ नचतुसप्रसतींदाः सचतुस्त्रंगद्विलिप्रकाभृतिः षष्ट्रिञ्जेकाविकला-ष्ट्रकंचमध्यासहस्त्रांशे: ॥ १९ ॥ सप्रकलाविचांशा-

रचंद्रेशचुस्येदुभृतिरतयोना

विचनदश्चे नवके-कपचरामेंदुदहणब्दाः ।? सहिते यमवसुभूता-र्यवगुणधृतिभिः क्रमाद्राहाः ॥ ५ ॥ चक्रात्पतितं वक्रं षद्राशियुतं च पुच्छाख्यम् । सहितविवरस्य लिप्रा विचेप: सप्रतिद्विंशती ॥ ६ ॥ श्रंगागीत्या डीने। ऽर्कः केन्द्रं स्वाञ्चवर्कितश्चन्द्रः । तञ्चार्कस्य मनुद्री ह्रपाग्निग्या शशाङ्कस्य ॥ ० ॥ व्यामरमानलभक्ते तञ्चापं द्वि: स्थितं शशाङ्कवशात्। प्रथमे चक्रस्याद्धे चयश्चयः पश्चिमे भागे । ८ । से। ये स्थापितचापं तद्भृतिष्यं खबाष्ट्रियमभतम् । प्रथमवदके कार्य चन्दे च दिवाकरवशेन ॥ ६ ॥ पञ्चायता विभिस्त्यं-यपंयुतेर्याचनेस्य नाखेका । समपूर्वपश्चिमस्ये-र्नित्यं शोध्या च देया च ॥ १० ॥ नवतिः सप्रशतीन्देाः सचतुस्त्रिंगद्विलिप्रिका भुक्ति:। षष्ट्रिक्येका विकला-ष्ट्रकं च मध्या सहस्रांशा: । ११ । सप्रकला विचांशा-श्चन्द्रोच्चस्येन्द्रभुक्तिरनबाना ।

Digitized by Google

५. °गजचेग्स्वके° °वचनचन्दाः. प्रवितेः वर° °वसुभूतार्यावगुण।धितभूतामाद्राद्वाः ६. °युतं तु पु° यचति ° ७. चयाचस्वा 'पाविगुखाच° ८ °वचात् चक्र° ९१. नवसुसप्त° व्वासुभृत्तिः

**केंद्रस्यपरिचे**या स्कुटभुक्तिश्चातयाकार्यः । १२ । बेंद्रांतरच्यागुबिता तिथिवर्गेबोद्दृताचपरिबाम्बः तत्कार्मुकं चयचये। भुत्तोमृगकर्कटादोषु ॥ ५३ ॥ **मत्कालभृत्तिरेषा** चेया होर्भद्रकी शशिवशेषात् व्यासाद्वेहताभृति: स्फुटभुक्तिह्रताः स्फुटः कर्षः ॥ १४ ॥ मुनिकृतगुर्णेद्रियद्यः स्यटकर्णः खस्यभावितार्कस्य कचेतिचंदकरयेां द्विद्यः कचाशशांकस्य । १५ ॥ खखबसुखमुनोंद्रविषया. भानाः खकृतत्ते सुगुखाः गणिनः तात्कालिकमानार्थे स्कुटकचाभ्यांपृष्यग्विभजेत् ॥ १६ ॥ मध्यार्कलेबिततिथे-रनराश्युद्गमेः प्रतीपांशाः प्राक्समलिप्राहानिः क्रमेखपश्चाधनकार्यः ॥ १०॥ तन्मध्यविलग्नाख्यं तस्माञ्चापक्रमां शकाः क्रमशः तेरचिषयुत्रयुत्ते-योज्याकृतिंखद्याभिष्मनासा । १८ ॥ तिष्यंत्रविलग्नाच्याः काष्ट्रांतच्याह्यतास्वलंबह्या । मध्यच्याचीव्यासा-र्धभा जिताविंगतासाच ॥ १६ ॥

केन्द्रस्य परिचेया स्मुटमुक्तिस्चानया कार्या । १२ ॥ बेन्डच्यान्तरग्णिता तिथिवर्गेबोद्भृता च परिवाम्य । तत्कार्मकं च वचये। भुन्ते मृगकर्कटाराषु ॥ १३ ॥ तत्कालभुतिरेषा चेवाहोराचिकी शशिवशेषातः। व्यासाद्धेहता भृतिः स्कुटभुतिहृता स्कुटः कर्यः । १४ ॥ मुनिकृतगुर्येन्द्रियद्यः स्फटकर्यः खार्बभाजिताऽर्कस्य । कत्ति चन्टकर्वा-ऽस्निघः कचा ययाङ्कस्य । १५ । खबसुखमुनीन्द्रविषया: भानाः खकृतत्युपुरमुखाः ययितः । तान्कालिकमानाथँ स्फुटकचाभ्यां पृथग्विभजेत् ॥ १६ ॥ मध्यार्कलम्बिनियो-र्निरचराच्युद्गमेः प्रतीपांचा: । प्राक्समलिप्राञ्चानिः क्रमेण पश्चाद्धनं कार्यम् ॥ १० ॥ तन्मध्यविलग्नाख्यं तस्माञ्चापक्रमांशकाः क्रमशः। तेरच वियुत्रयुक्ते-ये। च्या मध्याभिधाना सा ॥ १८ ॥ तिष्य-तिवलग्नच्या काष्ट्रान्तज्याहता स्वलम्बहुता.। मध्यच्याची व्यासा-र्धभाजिता वर्गता सा च ॥ १६ ॥

१२ विचित्र्यं "रतयोगा" "भिक्तिश्वात् या" १३. भुक्तो १४. जेवाहेर्भं १५. खकतभा चन्द्रकर्वान्द्र १६. खततर्तुं १० "ततीर्घरतराष्ट्रमुख्येः व्रीतिपाधाः "धनकायं १६ मध्यमच्या"

मध्यच्याकृतिविश्ले-षितांपृथक्स्थाप्या मूलमेकस्या **स्वितुर्दृचेपा**ख्यं संस्मृत्यर्थेपृथक्स्याप्यं ॥ २० ॥ दृचेपकृतिंचद्या-**चिच्यावगान्नतास्यवत्मलं** लग्नार्कविवरमार्थ्या ग्यितं विज्योद्धतं शंकुः ॥ २१ ॥ **यंक्षंगुला**ख्यविंशति शतकृशीनंतरेगविश्लेषात् । स्थितिषगान्मत्रंद्विन वकाइतंसद्विभाज्यकत्याभ्यां ॥ २२ ॥ भागविशेषास्त्रिथिष त्तिष्ट्यधान्नामतः पुनः पुनस्तत्स्यात् यवंमृग्य: काल स्नूत्पन्नायावदविशेषः । २३ ॥ **अविशेषाटु चे पं** वस्वेकप्रविभज्यकचाभ्यां लब्धांतरचापांशा मध्यच्यादिम्बशेननतिः ॥ २४ ॥ **च्याविधिनाविज्ञेपं** तत्कालंप्रायतेनसहिताना स्पष्टनितः प्रमागेः स्वेस्वेग्रेसंस्थितं चबद्धेत् । २५ । **प्रव**नतिवगैज्**द्या**त् रवींदुपरिमागयोगदलवर्गात् तन्मलात्तद्विगुगा-तिथिभुक्तिवद्यादिशेत्कालं ॥ २६ ॥ तिष्यवनामयहर्णा दिनाचविश्लेषितस्थित्यां

मध्यच्याकृतिविश्ले-षिता पृथक्स्थाऽपि मूलमेकस्याः। सवितुद्रेक् चेपाख्यं संस्कृत्यर्थे पृथक्स्याप्यम् ॥ २० ॥ दृष्चेपकृतिं चद्यात् विज्यावगातते। इस्य यन्मूलम् । लग्नार्कविवरमार्च्या गुणितं चिज्योद्धतं शङ्कः ॥ २१ ॥ **गङ्क्षङ्गला**र्व्यावंगति-यतकृत्योरन्तरेण विश्लेषात् । स्थितवगान्मूलं द्विन-वकाहतं तद्विभज्य कचाभ्याम् ॥ २२ ॥ भागविशेषास्ति चिव-तिथ्यन्ताच्चामतः पुनस्तत्स्यात् । एवं मृग्य: काल-स्तृत्पन्ने। यावदविशेषः ॥ २३ ॥ ऋविशेषाद् दृक्चेपं वस्वेकग्नं विभन्य कचाभ्याम् । लब्धान्तरचापांशा मध्यच्यादिम्बशेन नितः ॥ २४ ॥ च्याविधिना विद्येपं तत्कालं प्राप्य तेन ब्रहिताना स्पष्टा नितः प्रमागेः स्वे; स्वेगां पं स्थितं च बद्धेत् ॥ २५ ॥ श्रवनित्वगं जद्यात् रवीन्द्रपरिमाणयागदलवर्गात्। तन्मूलात् द्विगुगा-तिथिभुक्वदादिशेल् कालम् ॥ २६ ॥ तिष्यवनामा यहवा-दिना च विश्लेषित: स्थित्या।

२९. °स्वयम्पूर्व २२. शक्वंगुनाच्यं °शततश्रोनत्तरं ° २३. °ध्यर्फ्रातामनः २५. प्राप्यते. स्वैर्धामं २६. गुणात्तिथि °

गोलान्यत्वेदेय स्त्वनामेशिकोस्येवं ॥ २० ॥ ॥ इतिसूर्यसिधांतेर्कयस्यां नवमाध्यायः ॥

रविकद्र्यानवितगुखा षडष्टद्योद्घतेंदुकच्यायाः द्धेदः षड्डिघाया लद्योनानश्चषड्यमं: ॥ १ ॥ वियदकंगुखेशशिक-च्यायाष्ट्रतेकार्मुकंतयार्थ्यायः चंद्रतमाव्यासयुति-द्वीभ्यांह्रत्वातते।वर्गात् ॥ २ ॥ विद्येपवर्गद्रीना-दासन्नपदेषियद्विचंद्रचे **मूर्येदुभुत्तिविवरो** धृतेस्थितेनाडिकालम्था ॥ ३ ॥ प्रग्रहणेंदु:कृत्वा विचेपतानयास्थितेभवित ग्वंभयोभ्य: स्थित्यवशेष: कृतीयावत् ॥ ४ ॥ ऋकेंदुभुक्तिविवरं वांक्रितनाडीइतंतुबष्टिइतं स्थितिलिप्रास्ताभ्यस्ता न्तत्कालेंद्राश्चिवशेषात् ॥ ५ ॥ कृतियागपदंशाध्यं यियराहु[कलादा]माखयागदलात् यक्केषंतदुस्तं चेयंतत्कालमकेंद्रोः ॥ ६ ॥ श्रंत्पादायोर्विशेषा-ववनतिविद्येपक्रविवर्पदं

गोलान्यत्वे देयः
स्त्ववनामा मेर्जिकस्येवम् ॥ २० ॥
इति सूर्यसिद्धान्ते सूर्यग्रङ्गां
नाम नवमेऽध्यायः ।

रविकचा नवतिगुचा षडश्वदम्राद्धतेन्द्रकचायाः । छेद: षट्चिघ्राया लब्धेनानश्च षड्वर्गः ॥ १ ॥ वियदकंगुरो यशिक-च्या इते कार्मकं तमाव्याय:। चन्द्रतमाव्यास्यति द्वाभ्यां इत्वा तता वर्गात् ॥ २ ॥ विसेपवर्गद्रीना-दासन्नपदे वियद्द्विचन्द्रच्ने । मूर्येन्द्रभुक्तिविवरी-द्धते स्थिते नाडिका लब्धा: । ३ । प्रयहखेन्दो: कृत्वा विचेपमते। अन्या स्थितिभवति । एवं भूया भूष: स्थित्यविशेष: कृते। याचत् ॥ ४ ॥ **चर्केन्द्रभुक्तिविवरं** वाञ्कितनाडीइतं तु बृहिष्ट्रतम् । तिस्थितिलिप्राविषरात् तत्कालेन्दोश्च विश्वेषात् । ५ । कृतियोगपदं शोध्यं यियाइकलाद्यमानयागदलात् । यच्छेषं तदुस्तं न्नेयं तत्कालमर्केन्द्रोः । ६ । श्रन्त्यादायोर्विशेषा-द्रलनतिविचेपवर्गविवरपदम् ।

९. बद्रिप्राया सद्योनातभ्यः २. तयार्थान्नः ३. सध्याः ६ °मनयानं "र्वेन्द्राः ७ त्रताद्ययार्विशेषधन"

द्विगुणंतिथिषत्कृत्वा विमर्देकालेकिचंद्रमसे।: ॥ २ ॥

### चंद्रग्रहणंदशमाध्यायः ॥

षष्ट्राविधिच्यंगुलया-वृत्तंपरिलिख्यसंप्रसायंदिशं **चंतादादले**क्योना-दादपरमर्धेनचादास्य ॥ १ ॥ चंद्रांवरातरांशा-त्क्रमञ्चयाञ्यां विह्नत्यवेषुवतीं खाकीशांशावुदया-दस्तमयोतुदग्याम्यतादद्यात् ॥ २ ॥ सचिगृहस्यहिमांशा-रपक्रमांशान्यशादिशंक्योत् प्रागपरसिधिरेवं-वकाद्याम्योत्तरेचेये । ३ ॥ दिम्ब्यत्ययेनगणिने। विचेपांतद्विगंतकंसूचं स्पृशद्वितीयवृत्ते तस्मादन्यश्येनमध्यं । ४ । तत्संपातस्पर्शे। माद्याप्यवंविषयंग्रात्साध्यः तात्कालिकात्स्वकृध्या माजत्वादिक्षंविश्वातव्या ॥ ॥ लिप्राद्वयेन हरिने **चयेणसेषुरणंगुलंभवति** श्रन्पातेंातर: स्थे-कर्तव्यादृष्टियुक्तार्थे ॥ ६ ॥

# म्रवर्णनात्येकादग्रीध्यायः॥

द्विगुणं तिथिवत्कृत्वा विमर्दकालाऽकंचन्द्रमसेः । २॥ इति चन्द्रग्रहणं नाम दश-मेऽध्यायः ।

यष्ट्रा विध्यङ्गलया वृत्तं परिलिख्य संप्रसाये दिश: । श्वन्याद्यदलेक्येना-द्यमपरमधेन चादास्य ॥ १ ॥ चन्द्राम्बरान्तरांशा-त्क्रमज्यया ज्यां निहत्य वेषुवतीम् । खाकींशांशानुदया-स्तमयादग्याम्यता दद्यात् । २ ॥ सिनगृहस्य हिमांशा-रपक्रमांशान्यश्रादिशं कुगेत् । प्रागपरसिद्धिरेवं मत्स्याद्याम्यात्तरे चेये । ३ ॥ दिम्ब्यत्ययेन शशिना विचेपं तद्विगन्तकं सुचम्। स्रशद्वितीये वृते तस्मादन्यं सृशेन् मध्यम् ॥ ४ ॥ तत्संपाते स्पर्शे। माचाऽप्येवं विपर्ययात्साध्यः । तात्कालिकात् स्वबुद्धाः माचत्वाद् दिक् विधातव्या ॥ ५ ॥ लिप्राद्वयेन हरिने चयेग मेषूरगेऽङ्गलं भवति । **त्रनुपाता**ऽक्तरसंस्थे कर्तव्या दृष्टियुक्तार्थम् ॥ ६ ॥

इत्यनुवर्णनं नामेकादधी-

*ज्यायः* ।

९ °क्वे।नात् पद° २ चन्ट्रावतरांशो° °मक्या धाक्यां. सर्काशाम्बुरदयादस्त° ३. °मांशाद्यवा ४. °क्विगतकं स्पर्शे द्वि° तस्मादन्यच्चेन्यध्यान्तसंपातं ५ विपर्यवशेष्यस्ता° स्वकतवध्या ६ °पातांतरः °बुकार्थिः

रविशशिनी: पंचयुर्ग वर्षाविपितामद्वीपदिशानि चिंधमासास्त्रिंगद्वि-मोसेरवमस्त्रिषद्यागं ॥ १ ॥ रानंशकेंद्रकालं **पंचिवगुधृत्यशेषवर्षाखां** द्यगणंमाद्यसितादां कुयोद्युगखंतदङ्ग्युदयात् ॥ २ ॥ चंशत्वंचेद्यगंगे तिथिभमार्कनचाइस्रेष्ट्रर्के: दिमाडभागे:सप्रभि-नुनंशशिभंधनिष्टादां ॥ २ ॥ प्रागर्थेपर्वयदा तदोतरानान्यवातिवि:पूर्वा-श्रक्षेघ्रेच्यापिपाता-द्यगये पंचावरहुताशे: ॥ ४ ॥ धृतिरनयाद्युत्तरया स्वमृषंतदामिषचयाम्यास्य द्विम्नं यिशरसभक्तं द्वादशहीनंदिवसमानं ॥ ५ ॥

# पैतामहसिधांतेद्वादश्रोध्यायः।

पंचमहाभूतमय
स्तारागगपंचरमहीगाल:
खेयस्कांतींतस्थो
ले।हहवावस्थितावृत: । १॥
तहनगरनराम
रसरित्समुद्रादिभिश्चित: सर्व:
विबुधनिलय: सुमेह
स्तनमध्येथस्थितादैत्या: ॥ २॥

रविश्रिशनाः पञ्च युगं वर्षाया पिलामहोपदिशानि । षधिमासास्त्रिंगद्धि-मीरेक्मा द्विषष्ट्रा तु ॥ १ ॥ ह्यनं शकेन्द्रकालं पञ्चभिरुद्धुत्य शेषवर्षागाम् । द्युगयं माघसितादां कुर्याद् द्युगवं तदह्रन्युदयात् ॥ २ ॥ सेकष्ट्रांशे गये तिथिभेमाक नवाइतेऽस्यकेः। दियसभागे: सप्रभि-हुनं चरिभं धनिष्ठादाम् ॥ ३ ॥ प्रागर्द्धे पर्व यदा तदोत्तराऽतोऽन्यषा तिष्टिः पूर्वा । त्रर्केचे व्यतिपाता द्युगवे पञ्चाम्बरहुताचे: ।। ४ ।। द्याग्निनगेषुत्तरतः स्वमितमेष्यदिनमपि याम्यायनस्य । द्विष्टं यशिरसभतं द्वादशहीनं दिवसमानम् ।। ५ ॥

# इति पैतामहसिद्धान्ता नाम द्वादंशीऽध्यायः।

पञ्चमहामूतमय-स्तारागणपञ्चरे महीगालः । खेऽयस्कान्तान्तःस्यो लाह स्वावस्थिता वृतः ॥ १ ॥ तहनगनगराराम-सित्समुद्रादिभिश्चितः सर्वः । विवुधनिलयः सुमेह-स्तन्मध्येऽधःस्थिता दैत्याः ॥ २ ॥

१. °र्मासिरवमास्त्रिपद्याकीः २. द्वानं °विगुक्तय° सुर्वाक्रयुद्धगणं तदकीयान् ३. °स्तेष्टकैः स्प्रीमहनं ४. तदानस-स्रोन्ययाः पञ्चास्त्रदं ५. सुम्रणं गतदामपि १. खेयस्कातांतस्योः २. °गरननरा°

यिललतवायंताना
मवाङ्मुखीदृश्यतेयचाद्याया
तद्वगितरयुरायां
तद्वदेवाथः । ३ ।

मेरा:सममुपरिविय त्यचाव्यामस्यिताध्रवाधन्य: त्रचनिबधामतुला-प्रवहेनभाम्यतेभगवाः ॥ ५ ॥ **भ्रमतिभ्रमस्थिते**व वितिरित्यपरेवदंतिने। दुगवः यदोशंशेनाद्या नखात्पनः स्वनिलयमुपेयुः ॥ ६ ॥ **ग्रन्यचुभवेद्गमे** रह्राद्भमखाद्भमाध्वनादीनां नित्यंपश्चात्प्रेरण मचाल्पगास्यात्कयं भ्रमति ॥ २ ॥ **प्रश्ंत्रोक्तिं**त् द्वाद्वावेकांतरोदये।किलते यदोवमर्कप्रचा-त्विध्वचिह्नंभवत्यहा ॥ ८ ॥ प्रोद्यद्वविरमरा**खां** भ्रमत्पनागोकृवृत्तगः सञ्यं । **उपरिष्टा**संकायां प्रतिलोमश्चामरारीयां ॥ ६ ॥ मिथुनांतेचक्रवृता दंशचत्थिरातिहायोच्चे:

सलिलतटसङ्गतामा-मवाङ्मुखी दृश्यते यथा द्वाया । तद्वद्गितरस्राणां मन्यन्ते तेऽप्यधेा विवुधान् ॥ ३ ॥ गगनम्पेति शिखिशिखा चिप्रमपि चितिमुपैति मुह किञ्चित् । यद्वदिह मानवाना-मसुरायां तद्वदेवाधः । ४ ॥ मेरो: सममुपरि विय-त्यचे। व्यामस्थिता ध्रेमाऽधाऽन्यः। त्रच निवद्धा महता प्रवहेण भ्राम्यते भगवः ॥ ५ ॥ धमिति धमस्यितेव चितिरित्यपरे वदन्ति नेाइगयः। यदोवं श्येनादाा न खात्पनः स्वनिलयमुपेयुः ॥ ६ ॥ श्रन्यच्च भवेद्गमे-रहा भ्रमरंष्ठ्रशा ध्ववादीनाम् । नित्यं पश्चात्रेरण-मघाल्पगा स्यात्कधं भ्रमति ॥ २ ॥ **त्रह**त्योतेऽकेंन्ट द्वा द्वावेकान्तरादया किल ता । यद्येवमर्कप्रचा-त्विं ध्रवचिन्हं भ्रमत्यद्वा ॥ ६ ॥ प्रोद्यद्ववरमराणां भ्रमत्यनादे। कुवृत्तगः सव्यम् । उपरिष्टा सुङ्कायां प्रतिलोमश्चामरारीगाम् ॥ ६ ॥ मिथ्नान्ते च कुवृत्ता-दंशचत्विंशति विद्यायाचे:।

<sup>3.</sup> ४. तदुर्चनितः "राखां पन्यंते तेव्यथे। विबुधानां गगनमुपैति चिक्तिंचया व्वितमुपैति गुरु विनिष्क्तं त द्विविद् मानवानामसुराखां तद्ववेवाथः ५. समुपविवः "द्वे। महताद्वाद्ववेन ६. "स्थिते च ७. अवेक्स्मेरन्यद्भवस्याद्धमाध्यज्ञा" पञ्चाद्योरखः ८. बद्योवमर्कत्तत्र कि भुवविद्भृद्धां भवत्यन्वाक्षुन्वाः ६ "मे। वस्सूत्वतमः सव्वम् "सराराखाम् ९०. "बतु वि-चित्रवापोच्चेः समे।परिस्टानदावस्यम्

भ्रमतिहिर विरमरा**ढां** समाप्रामदावंत्यां ॥ १० ॥ नष्ट्रायाप्येवं **हायोदक्चभृ**त्युस्याना तट**चिव**ादेनां मध्याहेदचिग्राद्याया ॥ ११ ॥ मेषवृषमियनसंस्ये दिवसोर्केकर्कटादिगेराचि: येहका विव्धानां मेहस्थानांनमस्तभ्य: ॥ १२ ॥ येष्वेवादहुषा द्यादिस्थानेष्यंनिवृत्तेऽपि तेध्वेवक्यंदृश्य: पुनर्नदृश्यश्चतपस्यः ॥ १३ ॥ दश्येचक्रस्यार्धे षयखमध्यातराशयस्तेशाः ॥ नविस्तानिचखडंगा निउदयार्त्पारकल्पनीयानि ॥ १४ ॥ ग्रकेकोंशानवति-नेवभागाने स्वयाजने याति समंद्रचियोात्तरायगं प्रत्यचेध्येथयंमध्यात् ॥ १५ ॥ ग्वंबनवृत्यांशे-रष्ट्रेदिष्टानियोचनशतानिसंहि तत्प्रमाग्रदेशे मध्याद्वेद्रष्टुहृदयोयः । १६ ॥ उज्जयिनी लंकाया सन्निहितायात्ररेषसम्ब तन्मध्याह्रेयुगप-द्विषमोदिवसेविष्वतीन्यः ॥ ५० ॥

धर्मति क्रि रविरमराखां समापरिकालदाऽबन्त्याम् ॥ १० ॥ नष्ट्रच्छायाऽप्येवं ह्यायादक् तत्प्रभृत्युदक्स्यानाम् । तट्टियदेशानां मध्याह्रे दिवागा द्वाया ॥ १९ ॥ मेषत्रषमियनसंस्ये दिवसे। के कर्कटादिगे राचिः। येक्ता विव्धानां मेरस्यानां नमस्तेभ्य: ॥ १२ ॥ येष्वेवादङमेषा-द्याति स्थानेष संनिवृत्ते।ऽपि । तेष्वेव कथं दुश्य: पुनर्न दृश्यश्च तषस्यः ॥ १३ ॥ द्रश्ये चक्रस्थार्द्धे चयः खमध्यात राशयस्तेऽंशाः । नवतिस्तानि च खब्दा-न्यदयात्परिकल्पनीयानि ॥ १४ ॥ यकेकां उंशा नवभि-नेवभागामेश्च याजनेभवति । समदिवयोतरायां प्रत्यवः खेऽप्ययं मध्यात् ॥ १५ ॥ एवं च नवत्यंशे-रष्ट्रे। दृष्टानि योजनशतानि । तत्रामाख्यादेशे मध्याह्रा द्रष्टुस्दया य: । १६ ॥ उज्जयिनी लङ्काया: संनिहिता यातरेख समसूचे। तन्मध्याह्री युगप-द्विषमा दिवसे। विष्वताऽन्य: ॥ ५० ॥

९९. हायादकासत्युदस्वानाम् ९९-९२ 'तृहृष्टिकादेनां' इत्यादास्य 'मेक्स्वानां' इत्यन्तस्य वाकास्य नुटिरस्ति ९३. सचित्वयोषि ९४. "नयकमध्यतराशयस्त्रेशाः "स्तानि च वहङ्कान्युदयात्तपरि" ९५. 'रापर्यं "ध्येष्यर्यं. ९६. एवं नव वृत्त्यांश्रेरष्टे।दुष्टीनि ९७ कर्नायिनी" सतिष्ठिता "समस्तन्तः.

योजनशतानिभ्रमेः परिमाखंबाडशद्विग्खितानि तायपतिमेरुमध्य द्विष्वस्योर्के चितिरेवं । १८॥ बद्धशीनिपंचशनीं वि भागञ्चीनंचयोजनंगत्वा चितिमध्यमुदगवंत्या लंकायांयाजनाष्ट्रशतीं । १६ ॥ प्रतिविषयमुदकुंगा इरियाद्याद्याध्यः खमध्यात् । दिनकृदिपनमितिविष्विषि दिचिषसस्रावदेवांशे: ॥ २० ॥ **चिं**गतिंचिस्प्रतिंयुतां गत्वे।दग्ये।जनविभागंच ॥ **जन्मियनीते।विरम्मित** पर्यस्तायंभगवगोल: ॥ २१ ॥ षष्ट्रीनेडितस्मन्स-कृदुदितोदृश्यतेदिवसनाय: । परतः परतावद्गतर-माष्यमासादितिसुमेरे। ॥ २२ ॥ योजनपंचनवांशाः स्त्र्याधिक्यंसवतुः सतिमुदगवंत्याः गत्वानधनुमेकरं। कदाचिदपिदर्शनंत्रज्ञतः ॥ २३ ॥ तस्मादेवस्थाना द्यार्थीतयुक्तांचतुः शतींसायं नादयमदयांत्पलिमृग घटचापधराः कदाचिदपि ॥ २४ ॥ षडगीतांषडगती

च्यंशानंयाजनंचतत्रव

योजनशतानि भूमे: परिमाणं षेडिश द्विग्णितानि । तद्भमित मेहमध्या-द्विष्वस्थाऽर्कः चितरेवम् ॥ १८ ॥ षडगीतिं पञ्चगतीं चिभागद्वीनं च योजनं गत्वा। **चितिमध्यमुदगवन्त्या** लङ्काया योजनाष्ट्रशतीम् ॥ ५६ ॥ प्रतिविषयमुदक् तुङ्गा इरिनाद्यावद् ध्रवः खमध्यात् । दिनकृदपि नमित विष्वति दिच्यतस्तावदेवांशे: १ २० ॥ विश्वतीं विस्प्रतियुतां गत्वादय्याजनिभागं च। उज्जयिनीते। विरम्नित पर्यस्ताऽवं भगवागाल: ।। २९ ।। र्षाष्ट्रं नाडीस्त्रस्मिन् स्कृदुदिते। दृश्यते दिवसनाष: । परत: परता बहुतर-माष्यमासादिति सुमेरी ॥ २२ ॥ याजनपञ्जनवांशां-स्त्र्याधिक्यं चतुःशतमुदगवन्त्याः । गत्वांन धनुमंकरो कदाचिदपि दर्शनं व्रज्यतः ॥ २३ ॥ तस्मादेव स्थाना-द्याचीतियुक्तां चतुः चतीं सामाम् । नादयमिष्ठ यान्त्यलिम्रग-घटचापधरा: कटाचिटपि ॥ २४ ॥ पडियोतिं पञ्चयतीं च्येशानं योजनं च तत एवं।

९८ तापर्यात मेरमध्याद्वि २०. प्रतिविषमुदक्तं गोत्तिरियाद्यान्यधुवः स्व ममित रिपुवति द २०. गचेाद' 'त्रिभागं २२. वर्ष्टी नाडि तस्मिन्ससदु २३. 'शाःस्व्यधिकास' 'मेकरा २४. 'शतीत्यागाम् नादयसुदयां सित्तमा' २५. गत्यात्यम् सकार्यनेसार्थं न.

गत्वान्यचक्राधं नात्पादांनवात्पस्तं ॥ २५ । लंकास्याभूलग्नानभसे। मध्यांस्थितांचमेरुगता। भू बतारामी चंतेतदं तरालेतरेपगताः । २६ । सकृदुदित:षगमासा न्द्रश्योकोमेस्पृष्ट्रसंस्या नांमेषादिषुषट्सु चरन्यरते। दृश्य: सदैत्यानां ॥ २६ ॥ मेषस्तेषांनित्यंलग्ने त्यंशरचभूमिषुषस्य । चिंशद्वागनबांशद्वादश भागाश्वतस्येव ॥ २८ ॥ विषुवल्लेखाधस्ताल्लंकातस्यां **समाभगष**गोल: । **चिंगन्नाड्योद्विवस्**चि शतस्यांचसङ्गानिशा ॥ २६ ॥ **सलिलेनसमंकृत्वा** तुंगंफलकंयचादिशं दुषद्वा । दिचयकोद्यां यंकुंफलकप्रंतिमञ्जवस्थायः ॥ ३० ॥ <del>ऋज</del>ुगंबुद्ध्यविन्य स्तलाचनानामयेतथा शंकुं भवतियथार्थक्वयं ध्रवतारादृष्टिमध्यस्यं ॥ ३९ ॥ पितिनभवतिवेधा लंकायामूर्थगेनतुसुमेरी। विनतेनचांतराल फलकेक्वाद्यार्थसूचसमे ॥ ३२ ॥

गत्वान्त्यं चक्राद्धे नेदित्यादां न यात्यस्तम् ॥ २५ ॥ लङ्कास्या भूलग्नां नभसे। मध्यस्थितां च मेरुगताः । धुवतारामीचन्ते तदन्तरालेऽन्तरोपगता: । २६ ॥ सकृदुदित: षगमासान् दृश्योऽकी मेरुष्ट्रसंस्थानाम् । मेषादिषु षट्षु चरन् परता दृश्य: स देत्यानाम् । २० । मेषस्तेषां नित्यं लग्नं चांशश्च भूमिषुत्रस्य । चिंशद्वागनवांश-द्वादशभागास्य तस्येव ॥ २८ ॥ विषुत्रल्लेखाऽधस्ता-ल्लङ्का तस्यां समेत मगणगालः । चिंगन्नाच्यो दिवस-स्त्रिंशनस्यां च सदा निशा ॥ २६ ॥ सलिलेन समं कृत्वा तुङ्गं फलकं यद्यादियं दृष्ट्या । दिचियकोट्यां यङ्क फलकप्रमितं व्यवस्थाप्य ॥ ३० ॥ ऋज्गङ्कष्प्रविन्य-स्तलाचना नामयेतवा शङ्कम्। भवति यथा शङ्क्षयं ध्रुवतारादृष्टिमध्यस्यम् ॥ ३९ ॥ पिततेन भवति वेधे। लङ्कायामूर्थ्वगेन तु सुमेरी । विनतेन चान्तराले फलकच्छेटार्धसूचसमे ॥ ३२ ॥

२६ नमसे।मध्यायमेड २० वत्सुवरम्यस्ता. २८ 'युवस्यास् ३० 'सेन सभक्तताकतकप्रतिमव्ययं व्यव' ३९. बकु श्रंबुबु' ३२. बम्बतस्थासूर्द्धगेन 'फलकंकोध्यद्धै

त्रचावलंबोकोय सोसञ्चातस्य गंक्षिवरं यत्। विष्वदवलं[ब]कोसे। याम्यानरदिक्प्रसिद्धिकर: ॥ ३३ ॥ स्वप्रत्ययेनसंता विश्वाग्रेवंवदंतिभूमध्यं। सकलमहीमानं वा रसमि-लंबगास्वसोल्पेन ॥ ३४ ॥ नित्यमधस्यस्पेद्वा भेवतिभानाः सितंभबत्यर्थे । स्वक्रायान्यदसितं कंभस्येवातपस्यस्य ॥ ॥ ३५ ॥ सलिलमये चशशिनिरवे-दीधमायूर्कितास्तमानेशं। चपयंतिटर्पेगोटर-निश्चितादवमंदिरस्थांत: ॥ ३६ ॥ प्रतिदिवसमेवमकीत् स्थानविशेषेवशीक्ष्यपरिवृधिः । भवतिशशिनोपराहे पश्चाद्वागेचटस्येव ॥ ३० ॥ श्रमितात्सिताच्चपचा-दिस्तंपचार्धमक्मीचंते । राशिचयाद्वभयता-मभायतः शीतकरसंस्याः ॥ ३८ ॥ चंद्राद्वधेषुधसित रविकुजजीवार्कचास्तताभानि । प्राग्गतयस्रल्पनवा यहा:स्तुसर्वेस्वमंडलगा: ॥ ३६ ॥ तेलिकचक्रस्ययथा

विवरमराणांघनंभवतिनाभ्यां ।

त्रवावलम्बको यः से। जिञ्चा तस्य शङ्कविवरं यत्। विष्वदवलम्बको ऽसे। याम्यातरदिक्प्रसिद्धिकर: ॥ ३३ ॥ स्वप्रत्ययेन सन्ता विज्ञायेवं वदन्ति भूमध्यम् । सकलमङीमानं वा रसमिव लवणाम्भसाऽल्पेन ॥ ३४ ॥ नित्यमधः स्थस्येन्द्रा-भाभिभानाः सितं भवत्यद्वेम । स्वच्छाययाऽन्यदसितं कम्भस्येवातपस्थस्य ॥ ३५ ॥ सलिलमये शशिन रवे-दीधितया मुक्तिस्तमा नैशम्। चपयन्ति टर्पेक्वाटर-निष्टिता इव मन्दिरस्यान्त: ॥ ३६ ॥ प्रतिदिवसमेवमकीत् स्थानविशेषे शेक्षिपरिवृद्धिः। भवति यशिनोऽपराहे पश्चाद्वागे घटस्येष ॥ ३० ॥ श्रमितात्सिताच्च पद्या-दसितं पचार्द्धमर्कमीचन्ते । राशिचयादुभयता न भा यत: शीतकरसंस्था: । ३८ ॥ चन्द्राद्रध्ये बुधिसत-रविकुजजीवार्ककास्तता मानि । प्राग्गतयस्तुल्यज्ञवा यहास्तु सबे स्वमग्डलगा: ॥ ३६ ॥ तेलिकचक्रस्य यथा विवरमराणां घनं भवति नाभ्याम् ।

<sup>33 °</sup>वरंपतं 38. °स्मितलवयास्वसे।° ३५. स्वकायगम्पदः ३६ °मपे प्राचिति रवे घतये। °हिता दमेवमंहरि-स्वासः. ३७. °वसमेवमर्वाद् स्वाः ३८. प्रजित्रवादुभयते।नभीयतगेतीतकरः ४०. तेलकः भवति नाधुभ्यामेम्यं स्पाः राज्यूर्धम्

नेम्यांस्यान्महदेवं
स्थितानिराश्यंतराय्यूषे ॥ ४० ॥
पर्येतियशीर्यांश्वं
स्वल्पंनचपमंडलमथःस्यः ।
ऊर्थस्यमुलचवा
विचरतिनमहदर्कमुतः ॥ ४९ ॥
मामाधिपोयथाधा
चंद्रात्सारादधचचहारेशाः ।
ऊर्थक्रमेषदिनपा
चपंचमास्याः वर्षपाः स्पष्टाः ॥ ४२ ॥
॥ त्रेलोक्यसंस्थानंत्रयोदशोध्यायः ॥

साधीतिकांगुलध्तं विस्तीबेवनमविषमं धरिचा समराश्यंकचिह्न यरिधीमापक्रमंक्यात् ॥ १ ॥ याम्यादक्समसूचा दपक्रमांशावगाहिभिः सूचैः । ग्रथमवटंकाचिप्रं वृत्तपयमालिखेनमध्यात् ॥ २ ॥ **प्रचेषि**प्रालेखां क्यांक्वभगवपर्यतात् । प्रचातरलेखांतर-मपक्रमांशोच्छमादाय ॥ ३ ॥ द्विग्णंप्रसार्यवृत्ते स्वेतच्चापांशदलाभ्यस्ताः । प्रथमर्चचरविनास्रे चेया: परिशेषया: मिश्रा: ॥ ४ ॥ नाद्यः पद्याभागा-

नेम्यां स्यान्मइदेवं
स्थितानि रास्यन्तराष्य्रध्यंस् ॥ ४० ॥
पर्येति शशी शीवं
स्वल्पं नचनमण्डलाधःस्यः ।
ऊर्ध्यस्युल्यक्वो
विचरति तथा मइदर्कसुतः ॥ ४१ ॥
मासाधिपो यथाध्यं
चन्द्रात्सेरादधस्य होरेशाः ।
ऊर्ध्यं क्रमेख दिनपास्य पञ्चमा वर्षपाः स्पष्टाः ॥ ४२ ॥
॥ इति त्रेलोक्यसंस्थानं नाम
त्रयोदशोऽध्यायः ॥

साशीतिकाङ्गुलशतं
विस्तीर्थवृत्तमविषमं धरिष्याम् ।
समराश्यङ्कं चिन्हं
परिधा सापक्रमं कुर्यात् ॥ १ ॥
ग्राम्योदक्समसूषादपक्रमांशावगाहिमिः सूषेः ।
ग्रथमवदंशित्रमं
वृत्तपयमालिखेन्मध्यात् ॥ २ ॥
वाचे चिमां लेखां
कुर्याञ्च भगगाचिन्हपर्यन्ताम् ।
प्रचात्तरलेखान्तरमपक्रमांशात्थमादाय ॥ ३ ॥
द्विगुणं प्रसार्य वृत्ते
स्वे दिक् तञ्चापांशदलाभ्यस्ताः ।

प्रधमने चरिवनात्र्यो

नाद्यः षड्ध्न्या भागा-

न्नेया: परिशेषयोर्मित्रा: ॥ ४ ॥

स्तञ्चा व्यासार्द्धशोधिता द्वाया ।

स्तज्याव्यासार्थशोधिताद्याया ।

४९. श्रीवंनवत्रमगरसमध्यस्यः दर्जस्यस्तुन्यववो ४२. °धियो यथोर्जाः च वर्जनमेग्राक्षमया च.

९ समराश्येशकचि° मायक्रमः २ त्रवम दं° ३, लेखांत्रकर्यार्कलंगखपर्यन्तान् ४. सार्यवर्षेनवार्पाञ्चादनाभस्ताः थ. नाद्यः वमण्यामागान्त्रा सा°

**साध्यंदिनीसमे**ता नाड्यर्थेसातयाष्ट्रीना ॥ ५ ॥ **द्यायाह्य रिच्याभ्यं तर** जीवाचापांशबष्टभागाय: । तानाद्य: प्राग्यत: पश्चाळेबास्त्रयाप्राप्रो । ६ ॥ तिर्घयेखासमद-व्यिगोत्तरावकमांशरेखाया: । तच्चापांचादिघाः राश्यदयविनाडिकाक्रमंश: ॥ २ ॥ मध्यानांप्रांतचा ह्यायामस्वतागतेततः यंकाः । र्शक्वययातंत्स्रचा विष्वांतरयाश्चकांद्रदिताः ॥ ८ ॥ विन्यश्योदक्छायां द्यायायाद्यं कुरपरतः पात्यः । तत्कर्णसमंमध्या त्प्रसारयेत्स्वमापरिधे: ॥ ६ ॥ तद्भिष्वंतरमची ताचाचेवंप्रकल्पयेद्यायां। **रष्ट्रेह**निबुध्यायन मच।दिधिकंयदूनंया ॥ १० ॥ तच्यातिर्घयेखा विष्वद्रेक्षास्थितास्यशित्यस्मिन् । तच्चापांशसमान चेयोर्केमोलभागेन ॥ ११ ॥ क्रेदार्थयष्ट्रवेधा-दर्केन्द्वारंतरांयकाकींशः। स्फटनष्ट्रतिथिच्चेया तस्मात्कार्यातयाचान्या ॥ १२ ॥

माध्यन्दिनी समेता नाडार्थे सा तया डीना । १ । क्यायाद्वरिज्ञाभ्यन्तर-जीवाचापांश्वष्ट्रभागा यः । ता नाड्य: प्राग् याता: पश्चाच्छेबास्तु या प्राची ॥ ६ ॥ तिययेखासमद-चि**योत्तरापक्रमांशरेखाया:** । तच्चापांचा दिगद्या राश्युदयविनाडिका: क्रमश: ॥ २ ॥ मध्ये विन्यस्य तथा द्यायाऽभावे स्वता गते शङ्काः । रव्ययान्तं सूत्रं विष्वान्तरभांशका उदिता: ॥ ८ ॥ विन्यस्यादक् क्वायां द्यायायाच्छङ्करपरतः पात्यः । तत्कर्णसमं मध्या-त्प्रसारयेत्स्यमापरिधेः ॥ ६ ॥ तद्विषुवान्तरमचोऽ-ताऽचा द्वेवं प्रकल्पयेच्हायाम् । ब्रष्टेऽह्रनि बुद्धाऽपम-मचादिधिकं यदूनं वा ॥ १० ॥ तज्या तियंग्रेखा-विष्वद्रेखास्थिता सृशति यस्मिन्। तञ्चापांशसमाना श्वेयोऽकों गोलभागेन 🛊 ११ 🛊 केन्द्रार्थयष्ट्रिवेधा-दर्बेन्द्वारन्तरांशकाकाश:। स्फटनष्ट्रतिथि चेया तस्मात्काया तथा चान्या ॥ १२ ॥

हः द्वरिका° तरका कीवा नाइयः प्राग्युता 'स्तयाप्राप्तः ७. 'दाच्छांमाश्चारे' ८. मध्यान्यां घातपाक्काश्चायामन्यते। के 'तेसकः प्रकी नंक्कव्या तस्त्रूचाविषुवान्तरयाच्यकान्दिः (नु १) दिताः ६. विष्ठभ्यव्ये।हृष्कायाकःश्चयाशाकंकुरपरतः पाताः १० तद्विष्ठंत' ९२. केवाव्यविष्ठः 'द्वीरंत्वश्चयवतकाः 'तिषिश्चेया.

दत्वांशकेष्तेम् बमास्करंकेराकेनविचातं । समवतिहितस्मिन्काले नियाकरात्कियकेनेव ॥ १३ ॥ नाभ्यासंनद्वाद्या ग्रमंक्योचस्ततालिखेन्मत्स्यो । तन्मत्स्यषदननि:सृत म्बद्वयपातत्त्वेन ॥ १४ ॥ स्येखविदुक्तरय-संस्पर्यसमेनमंडलंयत्स्यात् । तेनतदह्विद्याया शंकार्गक्रत्यमुंचंती । १५ ॥ तन्मंडलमध्या छंषुत: श्चदिषिखोत्तरंभवति । तळ्क्विवरमुदगा स्थितंचमाध्यंदिनीकाया ॥ १६ ॥ **इ**रियमितिगमनमवने। प्रसक्तमिवयत्प्रदृश्यंतेतेषु । सममितिपूर्वापरता द्येवमृगंदचियोत्तरत: ॥ १० ॥ ध्रवहरिजविवरमच: चितिरवदिविवरंचलंबकोभिहितः। लम्नानमितिखमध्य द्यव्यासे।स्तादय ॥ १८॥ **केदाबद** धेकपालं सचिन्हमचोन्नतंसदिक्चक्रं। सुसमावटिवन्यस्तं क्योदिकः सनाभ्यंकं ॥ १६ ॥ स्बद्धयसंपात क्रायामुक्तायकारवे।देया: ।

दत्वांशकेष तेष्वे-व भास्करं छेदाकेन विचातम् । स भवति तस्मिन् काले निशाकरश्ळेदाकेनेव ॥ ९३ ॥ नाभ्याः शहकुच्छाया-यमङ्क्रयेचिस्तते। लिखेन्मत्स्या । तन्मत्स्यवदननिः सृत-मुच्युयपाततुल्येन ॥ १४ ॥ मुनेब विन्दुक्तनय-संस्परोसमेन मस्डलं यतस्यात । तेन तदाहिच्छाया शङ्कोगेच्छत्यमुञ्जन्ती ॥ १५ ॥ तन्मरडलमध्यं य-च्छङ्युतरच दिववातरं भवति । तच्छङ्कुविवरमुदगा-स्थितं च माध्यन्दिनी क्याया ॥ १६ ॥ इरिजमिति गगनमवने। प्रसत्तमिष यत्प्रदृश्यतेऽन्तेषु । सममिति पूर्वापरता द्येवमते। दिच्चियोत्तरतः ॥ १०॥ भ्रव**डरिजविवरम**चाऽ चनवितिववरं च लम्बकोऽभिहितः। लग्ना नमित खमध्याद द्यव्यासे। इस्ते। दयमध्ये च ॥ १८ ॥ **क्वेदावटधंकपालं** सचिन्हमचोन्नतं सदिक्चक्रम् । **सुसमावनिविन्यस्तं** क्योद्व्यस्तं सनाभ्यङ्कम् ॥ १६ ॥ सुबद्धयसम्पात-च्छायाभुक्तांशका रवी देया: ।

९३. वर्षक्रकेषु पंचकेषु तेच्येवः निद्याकार ठाकेनैवः ९४. न कायाग्रंनकये° 'लुम्बनस्तार्येग्र ९६. 'ग्रांतरे अवति त्रक्कक्षाविकर' ९७. 'गमतेमवनैाः यसद्वत्रयन्तेषुः 'ग्रेगतरमतः ९८. मग्रोगिमितः 'व्यासीस्ते। चेद्यः' १६. 'चितुमचीतः चसविक्वकम् सुयमावठिवन्यस्तं २०. 'राधिविनाद्यस्त

सभवतिउदयाराणि-दिनस्यनास्प्रश्चतायाताः ॥ २० ॥ समभगगांकक चक्र मधाग्लवहलमायतं इस्ते । विस्तारमध्यभागे क्ट्रिंतद्वामितियेका । २९ ॥ मध्याहाकमयुषं प्रवेश्यस्योग्परिधिविवस्य । मध्यावलंबियूचां तलांतरांशास्तदन्यचः । २२ 🕨 समवृत्तपृष्ट्रमान मुक्तमंगीलंग्रसाध्यभातुमयं । स्यगितार्कमंकितका-लभागरेखाइये परिधे। ॥ २३ ॥ याम्याद्येखायाः द्धावावंध्यभयतान्यसेद्वेधात् । **प्रयनां शकां**कतुल्या स्तियं वेश्वप्रकाशकरात् ॥ २४ ॥ **श्रदो**चिप्रस्थादक् तियेम्बेधप्रकाशहरिचास्या: । यान्याद्यस्तावाताः षडंशकसमन्विताः सध्ये ॥ २५ ॥ यदुदयतिकालच्क्रे भागादिकमुदयतेद्यवृद्धिः सा । व्यत्यामेतद्वाति र्व्याख्याताद्वेषमिति म्यं । २६ ॥ ग्यांसलिलपांश्भिये। जितानिवीजानिसर्वयं पाणां ते:फलकेकूर्ममानव-यथेष्ट्रह्माणि कायोणि ॥ २० ॥

स भवति उदया राशि-दिनस्य माद्धारच ता याता: ॥ २० ॥ समभगवाङ्कचन्न-मधाङ्गलवङ्गलमायतं इस्तम् । विस्तारमध्यभागे हिंद्रं तदामि तियेक् च । २५ ॥ मध्याहाकंमयुखं प्रवेश्य युक्तमेख परिधिविवरेस । मध्यावलम्बियुचा-तलान्तरांशास्तदन्यादः । २२ । समवृत्तपृष्ठमान मुद्धमं गोलं प्रसाध्य धातुमयम् । स्यगितार्कसमाङ्कितका-लभागस्खाद्वये परिधे। । २३ ॥ याम्योटयेखाया मतावसन्थ्युभयता न्यसेद्वेधान् ॥ चपमांशकाङ्कुतुल्याः-स्तियंग्वेधप्रकाशकरान् ॥ २४ ॥ **प्रचा**त्विप्रस्थादक् तियेगवेधप्रकाशहरिवस्या: । या नाड्यस्ता याता षदंशक्समन्विता मध्ये ॥ २५ ॥ यदुदयति कालचक्रे प्रागादिकमुदयते दावृद्धिः स्यात् । व्यत्याचे तद्वानि-व्याख्याताच्छेषमिति गम्यस् ॥ २६ ॥ ग्यस्लिलपांश्भिया-जितानि बोचानि सर्वयन्त्राग्राम् । ते: फलके कुमेमानव-यथेष्ट्रकृपाणि कायेष्टिः । २० ॥

२९ °गुनवदज्ञमः तहस्ता विस्तारमध्यभागे किन्नं तिर्यं °२२ °भूत्रान्तस्यान्तरांश्वास्तरन्यसम् २३ समदसवस्ट गोर्के प्रशाधदादमयं स्विगसाविधिकतकान °२४. °रेखायाष्ट्रवसात्रसंध्याभयते। न्यसेद्वेध्यम् °र्यस्वैद्यमसा °२५. ऋषे।सिपूर्केस्यस् या नाइयसायाता २६. यदुपेतिका ° °यतेषु दृष्टिः °विमित गुस्तम्

गुरुरचपालायदद्या हिष्यायेतान्यवाप्यशिष्योपि । **प्रेमाप्यद्वा**नं बीवंधयावयेरांचे ॥ २८ ॥ **प्रामित्रदेशाचवशा**त् कृतवधेना डुपूर्यमाकर्म दृष्टिचटिकोदयांसं दुत्पान्यत्वेविष्युत्रमुत्तं । २६ । ति चिवद्विभ च्यलब्धं चकालादिनान्वितंक्रियाद्येषु । **जुकादिषुपति** डीनं विष्वतिदेशांतरंस्पष्टं ॥ ३० ॥ द्यनिशिविनिसृतंते।य दिष्टक्षिद्रेणबष्टिभागाय:। सानाडीस्वमतादा स्वाचार्योतसतं पुंस: ॥ ३१ ॥

कुंभाधाकारंतासंपाचंकायमूलेखिदं स्वक्केतायेकुगडेन्यस्तं तस्मिन्पूर्गे नाडीस्यात् । सूलाल्पत्वाद्वेधावा षष्टिनाच्यामद्वाराच्या वर्षाष्ट्राष्ट्रवक्काः श्लोकायत्तत्तवष्ट्रयावासाम्यात् ३२

बुध्वाशशिवचेषं
दृष्ट्वाताराशशंकविवरं च ।
स्वाध्येववाच्यः
परवातारासमायागः ॥ ३३ ॥
बहुलाबष्टांशाते
सार्थेडस्तवयेचभगखादकः ।
रोडिययष्टदलाते
दिच्चस्तरवस्वार्थबष्टेषु ॥ ३४ ॥
डस्तेष्टमेष्टमेशे
प्नवंसेद्विखोत्तरेतारे ।

गुरुरचपलाय दद्या-च्छिष्यायेतान्यवास्य शिष्योऽपि । प्त्रेबाऽप्यचातं बीजं संयोजयेदान्त्रे ॥ २८ ॥ चभिमतदे याचव यात् कृतवेधेनेन्दुर्श्वमाकमे । दृष्ट्रिघटिकान्तरांशाः निधकाल्पत्वे विगुतमुत्तम् ॥ २६ ॥ तिथिवद्विभज्य लब्धं चरकालेनान्वितं क्रियाद्येषु । चूकादिष्यपि हीनं विषुवति देशान्तरं स्पष्टम् ॥ ३० ॥ द्यनिशविनि:स्ततोया-दिष्टच्छिद्रेष षष्ट्रिभागा य:। सा नाडी स्वमता वा श्वासायोति: यतं पुंस: ॥ ३१ ॥ कुम्भाधीकारं ताम्रं पान्नं कायं मूले छिद्रं स्वच्छे ताये कुराडे न्यस्तं तिस्मन् पूर्वे नाडी स्यात् । मूलाल्पत्वाद्वेधे। वा बष्टिर्ये।च्या चाह्रा राच्या वर्षाः षष्ट्रिवंकाः श्लोको यत्तत्त्वष्ट्रयावासास्यात् ३२

बुद्धा यशिविचेपं
दृष्ट्वा ताराययाङ्कविवरं च ।
यसाध्येवं वाच्यः
यस्वातारासमायागः ॥ ३३ ॥
बहुलाबष्ठांयान्ते
सार्द्धे इस्तक्ये च भगवादिक् ॥
रेडिएयष्ट्रदलान्ते
दिच्चित्रत्रचार्द्धंबर्धेषु ॥ ३४ ॥
इस्तेऽष्ट्रमेऽष्ट्रमेथे
पुनर्वसेदिचिवानरे तारे ।

२८ गुनुरव्यपत्त दद्या° संयोक्षये ने। २६. °दे शास्त्रशास्त्रतपधेने।दुप्तरामिकमीदेष्टिचटिकोदयांसंतुल्यान्यस्वे विद्यु तयुक्तम् ३०. तिचिवधिआन्यं ३२. तीये कृदे °क्यामद्भाराच्या वर्षाः चिटयकाः वा सा स्थात्. ३३. राशिविद्येपं. °बर्द च सस्तरियेव. ३४. चन्द्रसाद्य

**ब्रह्मच**तुर्थे हस्ते पृष्यस्पादक्षत्र्यशे । ३५ । **टविग्रा**ताराह्यस्ते मार्पस्पांसेत्रधातरातारा । पिच्यस्यस्त्रहेचे षष्ट्रवांशेसमायागः । ३६ । चिचाधाश्रमभभागे द्रविवात: संस्थितेविभिन्नस्तै: । विचेपकलातादं गुलानिमध्याद्वशांकस्य ॥ ३० ॥ विचेपात्सप्रदशा-पनीयतिथिसंगुषाकृताम्न्यंशः । विद्यादंगुलमाणं कालंदिनभागेविरेग ॥ ३८ ॥ विष्वकायार्थग्या पंचकृतेस्तत्कलास्ततश्चापं । **द्यायानुसम्बद्धतं** दशभिगुंगिताविनाउपस्ता: ॥ ३६ ॥ ताभि:कर्कटकाद्या-यलम्नंतादृशेसहस्रांशे।। याम्यास्तावनिताम्रख-विशेषतिलकोम्निगस्त्य: ॥ ४० ॥ गणितविषयोपलब्ध-ळेदाकयंचे:प्रकाशतां यातं । सुखयतिमनांशिपुंसां दिव्यंकालाश्रयं**ज्ञानं ॥** ४९ ॥ ॥ छेचकयंत्राणिचतुर्द-ग्रोध्यायः॥

सूर्येदुभगवाधानी संस्थानविदेाधिकृत्यक्षययामि ।

चर्द्धचत्र्ये इस्ते पुष्यस्योदक् चतुर्थें उंशे ॥ ३५ ॥ दविषतारा इस्ते सार्पस्थांशे तथात्तरातारा । पिश्चस्य स्वतेरे षष्ट्रे चांशे समायागः ॥ ३६ ॥ चिचाद्वीष्ट्रमभागे दिचगतः संस्थिते विमिर्हस्तेः। विद्येपकलान्साट-ङ्गलानि मध्याच्छशाङ्कस्य ॥ ३० ॥ विचेपात्सप्रदशा-पनीय तिथिसङ्गणात्कृताम्न्यंशः । विद्यादङ्गलमानं कालं टिनभागविवरेख ॥ ३८ ॥ विष्वच्छायाद्भगुगा पञ्चकृतिस्तिथियुतं ततश्चापम् । **छायाचिसप्रक्रयुतं** दर्शाभगुंगितं विनाद्धस्ताः ॥ ३६ ॥ ताभि: कर्कटकाद्या-दाल्लम्नं तादृशे सहस्रांशा । याम्याशावनितामुख-विशेषतिलको मुनिरगस्त्य: ॥ ४० ॥ गणितविषये।पलब्ध-च्छेदाकयन्त्रे: प्रकाशतां याति । सुखयित मनांचि पुंचां दिव्यं कालाश्रयं ज्ञानम् ॥ ४९ ॥ इति छेद्यकयन्त्राणि नाम

चतुर्दशोऽध्यायः॥ मुर्वेन्द्रभगगधानी-

संस्थानविदोऽधिकृत्य कथ्यामि ।

कनाताहगुनानि ३८. 'संगुग्रासनाम्बंगः 'न

३६ विश्वयस्य स्वष्टेचनेवष्टे ३७ विचार्थाष्ट्रभागे. निष्ठसीः "कमातादृगुनानि ३८. "संगुणाचनाम्बंगः "नमानं. चिरेण ३६ विषुवकार्याद्विगुणा कायात्ममन ४०. कर्म तदचे सक्दलांचीः मुनिरगस्यः ४९. "पनक्यः केटाके यन्त्रैः प्रका-क्यता यातम्

ग्रहाखांसदैवभानाः स्यानविशेषात्क्कचिद्रश्यं ॥ १ ॥ **प्र**विदित्तसस्यानानां बोधोपिडिजायतेयशाधा-न्यांचीरं शंखापहितं द्यानविनायद्यमं भवति । २ । **संचे**पसूचावशशिना वियतेदिवाकरायेषां । तेषां सूर्य यह वं सवदेश:प्रतिदिनंक्वापि । ३ । सक्रदेवर्ययंग्रस्तं पद्यपश्यंति शशिगताः पितरः । त्रयस्थमपिचपर्व यहमध्यपेर्वामास्यांत ॥ ४ ॥ नकटाचिटपियहर्ष मेरुगतामेरुधंनिकृष्टाचा । पश्यंतितियाः श्रो रनुचुभावाद्रविडिमांख्वाः ॥ ५ ॥ **अ**र्केंदुदृष्टिवेधा नमेरुगाक्षदाचिद्रपिपाश्वेस्था स्तेविवरं पश्यंतिसदेवसूर्येद्धाः ॥ ६ ॥ यदांदादयेस्तेवा निचस्थे।स्माकमंश्रमाभवति चंद्रोपरमवस्था घनद्वानाभवतिहेतुः ॥ २ ॥ त्रस्माकमुदयसमये येषामल्पास्तगे।दिवसनाथ: । मध्याह्रोबायेषां तेषामपिनयुगपदुष्टणं । ६ ।

ग्रहणं सदेव भानाः स्थानविशेषात् क्वचिद् दृश्यम् । १ । चविदितसंस्थानानां बोधोऽपि हि जायते यद्या धान्यम्। चीरं गङ्खापहितं दशनविनाश्चमं भवति । २ ॥ संचेपसूचवशत: यशिना भ्रियते दिवाकरो येवाम् । तेषां सूर्यग्रहणं स च देश: प्रतिदिनं क्वापि ॥ ३ ॥ सकृदेव रविं ग्रस्तं पद्यं पश्यन्ति शशिगताः पितरः । त्रयस्तमपि च पर्च यहमध्यं पैर्ार्यमास्यां तु ॥ ४ ॥ न कदाचिदपि यहणं मेर्गता मेर्स्निकृष्टा वा। पश्यन्ति तियारश्मे-रनुचुभावाद्रविह्मांखोः ॥ ॥ ॥ चर्केन्द्रदृष्ट्रिवेधं न मेरुगा: बढाचिढपि पार्श्वस्था: । ते सर्वे खल विवरं पश्यन्ति सदेव सूर्येन्द्वो: ॥ ६ ॥ यासे द्युदयेऽस्ते वा नीचस्थे।ऽस्माकमंशुमान् भवति । चन्द्रः परमाञ्चस्था घनवद्वानार्भवति हेतु: ॥ ० ॥ त्रस्माकमुदयसमये येषामल्पास्तगा दिवसनाष्टः । मध्याहो चा येषां तेषामपि न युगपद्महत्वम् ॥ ८ ॥

९. °धाली "श्रेवात धृषिठुण्यम् २. न्नानविदिससस्तानानां वेद्योपि यद्याध्यान्याम्. दशाननिव ३. येवां सूर्य ४ न्नास्तानिव च पद्यं वस्तं मध्या पा ५ १ १ मोरनुष्यभाद्रवि ७ यद्यसुद्धेस्ते निचस्त्रे। ° परस्रवस्त्रोधनृहासे।भवि. ['तिहेतुः' इति सप्तमक्ते।कस्यान्तिमे भागस्तदननारं ८ – ३३ क्लोक्शाक्ष्य केद्यक्रयन्त्राध्यायस्य ३२ – ३३ क्लोक्शामध्ये वसादता निचलाः सन्ति]. ८ तेवां यिनमुग्रापत्रवस्त्रम्.

तदतीतमुदयगानां चगद्येनेष्यदस्तदीषानां मध्याहृदेशेगाना मनवरतं वर्तमानेन ॥ ६ ॥ **उत्तं वसंहि**तायां मयाप्रपंचीस्मराहृचाराद्धी यष्ट्रयस्य यचिमित्तं विनेराहुंरविहिमांश्वाः । १०॥ मेरार्नेडिग्विभागा यस्मात्प्राचीनभास्त्ररात्तस्मिन् । **उदयितयाषद्विवं** पर्येतीवसुंदरीतावत् ॥ ११ ॥ **भनुमायदर्शनात्प्रा म्बिभागइतिचेत्समार्थमिचान त्रस्मिन्नेवास्त्रमये** किंवाप्राचीभवेत्वपरा ॥ १२ ॥ तेषामपत्रंमवशा द्रिवसेानखलुभ्रमादाधास्माकं । बष्टिनी खोस्माकं वर्षमहोराचममराखां ॥ १३ ॥ वर्षेवर्षेदानिशं सुरासुराखांविपर्ययेखाहु: । मासंतुतित्यतृषां मनुजानांनाडिकाषष्ट्रि: ॥ १४ ॥ यनमाचंभ्रवृत्तात् चगद्रयेनान्नतिव्रजत्यके:। तन्माचांतरवारिष ममरा: पश्यंतिनोधेमध: ॥ १५ ॥ **डोराधिपतिदिनेश्वर** परंपरानदात्रेयशस्माकं ।

तदतीतमुदयगानां चषद्वयेनेष्यदस्तदेशानाम् । मध्याहृदेशगाना-मनवरमं वर्तमानेन ॥ ६ ॥ डकरच संहितायां मया प्रपञ्जोऽस्य राष्ट्रचारादे। । यह्रणस्य यविभिनं विनेव राष्ट्रं रविष्ठिमांखो: ॥ १० ॥ मेरोर्न दिग्विभागे। यस्मात्याची न भास्त्ररातस्मन्। उदयति याषद्विनपः पर्येति वसुन्धरां तावत् ॥ ११ ॥ श्रमात्रदर्शनात्राग-विभाग इति चेत्समार्थमित्वा तु । तस्मिनेवास्तमये किं वा प्राची भवेत्वपरा ॥ १२ ॥ तेषामप्रक्रमवशा-द्विवसे। न खल् भ्रमादाधाऽस्माकम्। षष्ट्रिनाड्ये।ऽस्माकं वर्षमङ्घाराचममराणाम् ॥ १३ ॥ वर्षेवर्षे दानिशं सुरासुराणां विषययेयेणाहः । मापं तु तत्पितृकां मनुजानां नाडिकाषष्टि: ॥ १४ ॥ यन्मापं भ्रवृतात् चणद्वयेने। इति व्रवत्यर्कः । तन्माचान्तरचारिख-ममरा: पश्यन्ति नार्ध्वमधः ॥ १५ ॥ होराधिपतिदिनेश्वर-परम्परा तच ना यथाऽस्माकम् ।

तदानीतमु यथंगानां चण्रद्वये "देशगानामनपरतवर्तमानः ९० नक्तं ध संतायामवाप्रपंचे। स्यः विनैरा हुंपर-पिडिमांश्च ९९ भास्त्ररामस्मिन् नदयित यावद्विपर्येतीव" ९२ इति चेत्समार्छमित्वानु तस्मिन्वा" ९४ मासतु ९५ यन्मा त्रं अमवत्तास्त्रण्" ९६ "परा नद ते यथा"

पष्टिनी द्यस्तस्मि-नाहोराचेभिषतियस्मात् । १६ ॥ **टिनवारप्रतिप**त्ति नसमासर्वेषकारसं कचितं । नेष्टाप्रिभवतियस्मा द्विप्रवदंतेच्द्रेवचाः ॥ १० ॥ युगकाद्विनवाराप्रि द्विगुवोपिश्चियकालयंबधा । **लाजा चाँग्ये।** तो यवनपुरेवास्तगेवये । १८ । रब्यदयेलंकायां सिंद्वाचार्येषदिनगयोभिद्वितः । यवनानांनिशिद्धश्रभि गेतेमे्डुनेश्व तद्गरुखा । १६ ॥ लंकाधराचसमये दिनप्रवृतिंजगादचायेभट्टः । भूय: सरवसूर्ये। दयात्प्रभृत्याङलंकायां ॥ २० ॥ देशांतरसंशुद्धिं कृत्वाचेन्नघटतेतथातस्मिन्।। **कालस्यास्मिन्साम्यं** नेरेवोक्तंयथाशास्त्रं । २९ । मध्याह्रंभद्रे **प्यस्तम**यंकुरुषूतरेषुकेतुमालानां । कुरुतेर्धराषमुद्य द्वारत्तवर्षेयुगपदर्कः । २२ । **हदयालंकायां** सेस्तमयः सवित्रेषसिद्धप्रे । मध्याह्रोयमकोद्यां रोमकविषयेद्धराचः सः । २३ ।

षष्ट्रिनीद्धास्त्रस्मि-न्नाहोराचे। भवति यस्मात् ॥ १६ ॥: दिनबारप्रतिपत्ति-ने समा सर्वेच कारबं कथितम् । नेडापि भवति यस्मा-द्विप्रवदन्तेऽच देवजाः ॥ १० ॥ द्यगणाद्भिनवाराप्रि द्येगकोऽपि डि देशकालयंबन्धात । लाटाचार्येगाते। यवनपुरेऽद्वीस्तमे सूर्ये ॥ १८ ॥ रव्यदये सङ्घायां सिंडा वार्येष दिनगर्षे। भिडित: । यवनानां निशि दशभि-गेतेमुङ्कतस्य लद्गहवा ॥ १६ ॥ लङ्काद्धराषसमये दिनप्रशृतिं चगाद चार्यभटः । मूयः स एव सूर्या-दयात्राभृत्याइं लङ्कायाम् ॥ २० ॥ देशान्तरमंश्द्धि कृत्वा चेन्न घटते तथा तस्मिन् । कालस्यास्मिन् साम्यं तेरेवातां यथाशास्त्रम् ॥ २९ ॥ मध्याहं भद्रास्वे ष्यस्तमयं कुरुषु केतुमालानाम् । **कु**रुतेऽद्वेराचमुद्यन् भारतवर्षे युगपदर्कः ॥ २२ ॥: उदया या लङ्कायां बे।ऽस्तमयः समितुरेव सिद्धपूरे 🕩 मध्याद्वी यमकाट्यां रोमकावंबये उद्घेराचः सः ॥ २३/ ॥

९८ संबन्धः सातासा° ९६ "नानांशिनिर्शासगतै" २९. "शुद्धिकस्वयः" २९-२२ सानत्यात् साम्यं तैरेद्रीतां. — — तरेतुसासेतुसानां सुरतेर्द्धरात्रमुद्धन् भारत" २३. दनग्रे।ये।स°,रे।स्तिवर्षराताः सः

**प्रधिमासकानरा**च यहदिनिधिदिवसमेषंचंदाकी:। श्रयन चंगतिनिशाः समंप्रवृत्तायुगस्पादो । २४ । **भन्यद्रामकविषया** द्वेशांतरमन्यदेवयवनप्रात् । लंकार्धराचसमया दन्यसूर्वेदियाच्चेष । २५ । **पूर्यस्याश्रीस्तमया** त्यतिदिवसंयदिदिनाधिपंब्रम: । तपापि नाप्रवाक्यं नवयुक्तिः काचिद्रन्यास्ति ॥ २६ ॥ संध्याक्वचित्क्वविदहः क्वचिनिशादिनपति: क्वचिक्वचित् । स्वल्पेस्वल्पेस्थानं व्याकुलमेवंदिनपतित्वं ॥ २० ॥ होराबार्नाचेवं यस्माद्वारादिनाधिषस्याद्या । **तस्यापरिमिष्वाने** होराधिपति: क्यंभवति ॥ २८ ॥ चिचाँयैवं प्राया दिनदारीजनपदः प्रवृत्तीयं । स्फुटिनिचिविद्येदसमं युक्तमिदंप्राहुराचार्याः ॥ २६ ॥ ॥ ज्योतिषापनिषत्यंच-दग्रीध्यायः॥

**ग्षनिशार्थेव**त्यां तारायक्रनियांकेंसिधांते। तचेन्द्र**पुच्युक्री**। तुल्यगता महमार्केष ॥ १ ॥

श्वाद्याः सस्यापरिनिष्टाने हा वश्वादा

चिधमासकोनराप-यङ्गदिनविधिदिवसमेषचन्द्राकी:। त्रयनस्वार्चगतिनिशाः समं प्रवृता युगस्यादी ॥ २४ ॥ श्रन्यद्रामकविषया-ट्टेशान्तरमन्यदेव यवनपुरात् । लङ्काद्धेराचसमया-दन्यत्सर्ये।दयाच्चेव ॥ २५ ॥ स्र्येस्याद्धीस्तमया-त्प्रतिदिवसं यदि दिनाधिपं ब्रम: । त्रचापि नाप्रवाक्यं न च युक्तिः काचिदन्यास्ति ॥ २६ ॥ सन्ध्या क्वचित्क्वचिद्वहः क्षचित्रिशा दिवसपतेः क्षचित् क्षचित् । स्वल्पेस्वल्पे स्थाने व्याकुलमेवं दिनपतित्वम् ॥ २० ॥ होरावार्ताऽप्येवं यस्माद्धोरा दिनाथिषस्याद्या । तस्य।ऽपरिनिष्ठाने होराधिपति: कयं भवति ॥ २८ ॥ त्रविचार्येवं प्राये। दिनबारे जनपद: प्रवृत्ते।ऽयम् । स्फुटिनिथिविच्छेदसमं युक्तमिदं प्राहुराचार्याः । २६ । इति ज्यातिषापनिषद्माम

पञ्चदशोऽध्यायः । एव निशार्द्धेऽवन्त्यां सारायइनिर्ययोऽकीसद्धान्ते । **तचेन्द्रप्**त्रशुक्रो

२४. \*विवसमयुवचन्द्रा" वयनत्वर्काः २५°मबादन्यः श्रृयादकाः २६ विमाधिकतं २६ द्वेरावताप्येवं विमाधिकः ९ सारायश्चकसिद्धान्ते. अध्यक्षार्केस

्तुल्यगते। मध्यमार्षेष ॥ ९ ॥

चीवस्य शताभ्यस्तं द्विषियमाग्निषयागरैविभनेतु । द्यगणंक्षस्यचंद्रा हतंत्समाष्ट्रद्वसः । २ ॥ सेरस्य**सह**स्रग्**रा** दत्रसम्बन्धनुषद्वम्निवेषे:। यञ्चन्धंतभगवाः शेषामध्यायहाः क्रमेबेव ॥ ३ ॥ **उच्डचभग**खेभगखे संशोध्यास्तत्पराः सुरेच्यस्य । मनवः बुचस्यदेयाः शनेश्चबाबाविशोध्यास्त्र ॥ ४ ॥ राशिचतुष्ट्रयमंश द्वयंकलाविंगतिवेसुसमेताः नववेटाश्चविलिप्राः शनेर्धनेमध्यमास्येव ॥ ॥ ॥ **त्र्रेशिमामालिप्र** र्नव: खमचागुराविल्प्रारच । वेष: कुजस्थ जमितिथि पंचिषंशञ्चराश्याद्याः ॥ ६ ॥ **गतग्**षितेबुधगीच स्वरनवस्प्राष्ट्रभाजितेक्रम्यः । श्रवाधं पंचमास्त त्यराश्चभगखाइत: चेष: ॥ ० ॥ सित्यी घंद यगुणिते द्विगुणेभत्तेस्वरार्यवास्वियमे: । **प्रक्रेकादशदे**या विलिप्राभगगरंगुबिताः ॥ ८ ॥ **चिह्नस्यबस्यमांशाः** 

स्वरादवालिप्रिकाचगीव्रधनं ।

चीवस्य गताभ्यस्तं द्विषियमाण्निषसागरैविभवेत् । द्यगवं कुजस्य चन्द्रा-हतं त् स्राष्ट्रबहुत्तम् ॥ २ ॥ सारस्य सहस्रासाः दुत्रसश्चन्यर्तब्द्वम्निखेकेः । यल्लब्यं ते भगणाः शेषान्मध्ययद्याः क्रमेखेव ॥ ३ ॥ दशदश भगवेभगवे यंशोध्यास्तत्पराः सुरेच्यस्य । मनवः बुजस्य देयाः शनेश्च वाणा विशोध्यास्तु ॥ ४ ॥ राशिचतुष्ट्रयमंश-द्वयं कलाविंशतिर्वसुसमेता । नववेदाश्च विलिग्राः शनेर्धनं मध्यमस्येव ॥ ५ ॥ चष्ट्रः भागा लिप्र-र्त्तवः खमचा गुरा विलिप्रास्य । ? चेपः कुजस्य यमतिथि-पञ्जिषिशञ्च राष्याद्याः ॥ ६ ॥ चत्रासिते सुधगीयं स्वरनवस्प्राष्ट्रभाविते क्रमशः। चचाद्वेपञ्चमास्त-त्यराश्च भगवाष्ट्रताः चेप्याः ॥ २ ॥ सितशीघ्रं दशगुणिते द्यगये भक्ते स्वरार्खवाश्वयमे: । त्रद्धेकादश देया विलिप्रिका भगवसंग्विताः ॥ ८ ॥ सिंहस्य वस्यमांशाः स्वरेन्दवा लिप्रिका चर्योप्रधनम् ।

२. समाष्ट्रक्कक्तम् ३. सेम्यस्य सताभ्यस्तं द्वित्रियमाणितिष्यागरैः स्वस्तुस्याव्याव्याक्ष्यः ४ दशांश्रभगसे ४ विश्वोष्याः स्यः ५ नवदेवाश्यांन्याः श्रने मध्यमस्यंषं ६. सिप्ततवः श्रेवसी गुर्वाव सुत्रस्य यमितिविष ७ शतगुन्तितं. "श्रतिविष ८. विकिम्नितः १. "दवी विकिम्नि

शोसितस्यविकलाः
शशिरसनवपद्यागुणादद्यताः ॥ ६ ॥
चेप्यास्वरेंद्रविकलाः
प्रतिवर्षमाध्यमितिचे।
दशदशगुरोविशोध्याः
शनेश्चरेसाधसप्रमुताः ॥ १० ॥
पंचाद्वयोविशोध्याः
सितेबुधेस्ताश्चिचद्रगुताः ।
खखवेदंदुविकालिकाः
शोध्याः सुरप्रचितस्यमध्यातस्यः ॥ १९ ॥

## ॥ सूर्यसिधांतेमध्यगतिः॥

'गीघाख्याकीन्येषां भामादीनांतुपरिश्वयाद्विगुखाः । पंचिंग्यत्सनवाष्ट्य: सुरास्त्रिंशाः ॥ १ ॥ रसभववसुवेदाकीविंशति गुणिताः क्रचस्यदशकायाः । मंदयतिनामभागाः **मुजब्**धगुरुशुक्रसारायां ॥ २ ॥ गीप्रपरिधावधां घा: कृतगुजपचाद्विवह्निशीतकरा: । प**च**स्वराःऽऽऽखंबदा माखकृताः कुषादीनां ॥ ३ ॥ **गोग्रान्मध्यमहोना** द्वागिषितयेगतेषदंशेज्ये । भुषकाटीतत्परत: बङ्घाः पतत्तेसग्वविधिः ॥ ४ ॥ स्वर्पारिधगुणितेभाज्ये खतुग्रेषेविषगतेतन्त्र ।

शेष्याः सितस्य विक्रलाः
शिष्याः स्वरेन्दुविकलाः
श्रात्तवर्षे मध्यमितिले ।
दशदश गुरेर्तावेशेष्याः
शनेस्वरे साद्धंस्य सुताः ॥ ९० ॥
पञ्जाब्ययो विशेष्याः
सिते सुधे खास्विचन्द्रगुताः ।
खखवेदेन्दुविकलिकाः
शोष्याः सुरपूष्टितस्य मध्यातस्य : ॥ ९० ॥?
इति सूर्यसिद्धान्ते मध्यमितनीम धोडशोऽध्यायः ।

**गीप्राख्याऽक्री**ऽन्येषां भे।मादीनां तु परिधये। द्विगुगाः । पञ्जिशन्मनवाऽ-ष्ट्रय: शरा: षड्युनास्त्रिशा: ॥ १ ॥ रसभववसुवेदार्का विंगतिगुणिताः कुजस्य दशकानाः । मन्दगतिनामभागाः कुचबुधगुरुशुक्रसारायाम् ॥ २ ॥ गीघ्रपरिधावयांगाः कृतगुरापचा द्विवह्रियीतकराः । पचस्वराः खषद्य-माः खकृताः स्यः कुवादीनाम् ॥ ३ ॥ शीघान्मध्यमहीना-दाशिषितये मतेष्यदंशच्ये । भुजकाटी तत्परतः षड्भ्य: पतिते स एव विधि: ॥ ४ ॥ स्वपरिधिगुणिते भंज्ये खत्र्ग्येविपरियते ते सन्न ।

९० चेप्या घरेन्दुः °सप्रमुक्ताः ९९. पञ्चद्वयेः बुधे खाध्यिचन्द्रयुक्ताः खखवेर्दावः मध्याः स्यः ९. °तिश्वमानवेः. "रसर्धवत्मुवेदा" २. दशकोखस्यकाः "गितनामसाद्यवं कुजः ३. "चाशासत्तद्भुगयः" "श्रीतकराः खब्द्यमाखद्भताः कुजाः "५ "सर्तुमुखे विद्युगतत्रच

बोटिफलंब्यासार्थे मृगकक्ये।देशचयापचया: ॥ ५ ॥ तद्भुष्वकृतियोगपदे भाजयेषनभूजसंपूर्वेष्ट्रं । तचापार्थमंदे डानिधनंशीप्रकेंद्रवशात्॥ ६॥ स्फुटयिन्वैवंमंदं मध्याच्चविशोध्यतस्यभुजं ॥ परिखाम्यकाम कार्थ तन्मंदेनेवधनद्वानी ॥ ० ॥ मध्यात्पुरीविशोध्य स्तस्माद्वाहुंनतस्ययञ्चापं । तन्म ध्यमे त्रयधनं कर्तव्यंमंदकेंद्रवशात्॥ ८॥ **ग्वंस्फ**टमध्याख्यां गीघात्संशोध्यपूर्वविधिनेव । चाटिवटाप्रेचापं स्फुटमध्याख्यापचया ॥ ६ ॥ सर्वस्फटाः स्परेवं चस्यत्शीचाद्विष्ठायरविमंदं । रविपरिधिनतं बाहुं बुधवचयधनेकुर्यात् ॥ १०॥ शुक्रस्यस्राव्यष्ट्रि र्लिमाः शोध्याः स्फुटिकृतस्पेव । वक्तानुवक्रकाले। भुक्तिविशेषेणविश्वेय: ॥ ११ ॥ स्फुटदिनकरांतरांतरांशा रचंद्रादीनांचदर्शनीचेया: । विशतिस्नावस्शि शिखिमुनिनवस्द्रेदियै: क्रमश: ॥ १२ ॥

केटिफलं व्यासार्हे मृगकक्यादी चयापचयम् ॥ ५ ॥ तद्भुजकृतियागपद्धे-विभेजेद्रज्जं फलं खसूर्यघ्रम् । तच्चापाद्वं मन्दे इानिधनं शीवकेन्द्रवशात् ॥ ६ ॥ स्फ्टियत्वेतं मन्दं मध्याच्च विशोधितस्य भुजम् । परिवाम्य कार्मुकाध तन्मन्देनेष धनहानि ॥ ० ॥ मध्यात्युनविशाध्य-स्तस्माद्वाहुं नतम्य यञ्चापम् । तन्मध्यमे चयधनं कर्तव्यं मन्दकेन्द्रवशात् ॥ ६ ॥ एवं स्फुटमध्याख्यान् गीचात्संशाध्य पूर्वविधिनेव । चादिवदाप्रं चापं स्फुटमध्याख्ये चयापचयम् ॥ ६ ॥ सर्वे स्फुटा: स्युरेवं चस्य तु शीचाद्विहाय रविमन्दम् । रविपरिधिनतं बाइं मुखफलवत् चयधनं कुर्यात् ॥ १० ॥ शुक्रस्य सप्रबद्धि-र्लिप्राः शोध्याः स्पुटीकृतस्येव । वक्रानुवक्रकाला भुक्तिविशेषेण विश्वेयः ॥ १९ ॥ स्फुटदिनकरान्तरांश।-श्वन्द्रादीनां च दर्शने च्रेया: । विंगतिह्ना वस्गणि-शिखिमुनिनवकेन्द्रिये: क्रमश: ॥ १२ ॥

ह. तद्भुजयोग° तज्ञायाभे ७. धनहानिः ८. मध्यासुरे। १. मध्याख्यं ९०. सर्वेकारेवंज्ञेकांघुश्री 'वाय्वंवुभ्र' ९९ स्कृटितस्येव वकानु° ९२. 'दिनकरांतसंतरात्रा' 'दर्शस्याः विश्वतिकनाः

मंदग्रहांतरच्या स्वाष्ट्रांशग्रुतार्किजीवशुक्राखां । साम्यान्ययाः पदानां विद्येपान्पश्च शीद्यविश्वा ॥ १३ ॥ गुरुभूतनयास्मुजितां पादानाच्चयममग्रामुशांष्ट्रांशाः चिच्याद्रीक्यापा नियाग्याशसविद्येपः ॥ १४ ॥

## ॥ तारायहस्फुटीकरगंषेाड-श्रोध्यायः॥

**डि**त्वाम्निजलचंद्रा द्यगगाद्वदाष्ठभूतहृतलब्धाः । श्केदयागुगापे: सार्द्वांपंचालिना:भागाः ॥ १ ॥ कन्यांशा:षश्चिंशति मित्वाशुक्रोपरेखयात्फदयं। **उटयेकाट**शभागा न्दिनेषुदत्वाततस्तारा: ॥ २ ॥ षष्ट्रिचयेगवेदा ग्नियमयुतामंशसप्रतिभंते । श्रधीष्ट्र[केन]विंशति विंशत्येस्त्रिभि:सपादांशं ॥ ३ ॥ वक्रमतस्ति चिभिद्रा पंचिभिरेवंततीषशस्त्रमितः । दशभि:प्रागुदित:स्या व्रखेश्चनलधीन्मितागत्वा ॥ ४ ॥ **अनुवक्रीपरिग**न्धा विषरीतमस्तमत्ये द्यां ब्रह्मां शपंचसप्रति मिन्वापरताभृगुर्द्रेश्यः ॥ ५॥ वासिष्टृसिद्धांतेशुक्रः मन्दग्रहान्तरच्या
स्वाष्ट्रांशयुता कुनेच्यसेरायाम् ।
से।म्यान्ययो: ग्रहोनाद्
विचेपोऽन्यश्च शीघ्रविधे ॥ १३ ॥
गुरुभूतनयास्कुजितां
पादाना चयमयोश्च साष्ट्रांशा ।
विच्याघ्री कर्णामा
विद्यागकाश: स विचेप: ॥ १४ ॥

## इति ताराग्रहस्कुटीकरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः।

डित्वा मुनिजनचन्द्रान् द्यगणाद्वेदाष्ट्रभूतहृतलच्याः । युक्रोदया गुणांशेः साद्धी: पञ्चालिना भागा: ॥ ९ ॥ कालांशे: बड्डिंगति-मित्वा शुक्रोऽपरेष यात्यदयम् । **उदयेकादशभागं** दिनेषु दत्वा ततस्वाराः ॥ २ ॥ षष्ट्रिषयेग वेदा-ग्नियमयुतामंशपप्रति भुङ्ते । ऋषाष्ट्रकेन सप्र सप्रत्यंशांस्त्रिभि: सपादांशम् ॥ ३ ॥ वक्रमतस्ति चिभिद्रा पञ्जभिरेवं तताऽपरास्तिमतः । दगभि: प्राग्दित: स्या-न्नखेरच जलधीन् मितान् गत्वा । ४ । श्रनुवक्री दन्तकरै: खशरयमानस्तमेत्येन्द्राम् ।? ष्ट्र्यांशपञ्चसप्रति-मित्वाऽपरता भृगुर्देश्य: ॥ ५ ॥

९३ "स्वष्टांश्रमुर्किका" पदनां ९४. "ब्रथमयोमुख्यंश्वांशिक्या" ९. "क्रनाचं" शुक्रोदयाः पंचितनाः २. ब्रह्मिति । मित्याः उदैकादश ३ "वयेख सेसामि" वर्षाष्टके विश्वतां विश्वत्येखिभिः ४ क्रमधीन्मताशुक्रः ५ व्रसेकस्य पुटिरस्तिः विवत्स्त्रिंगद्विग्यं नाडीभिस्तावतीभिरपिचगुरः। **इत्वानवनवद**हने तुदयालव्यास्यिदिवसाः । ६ । **उदयरबांगद**त्वा दिनेषुषद्वर्गभंगुबैस्दयः । एक नवा गिक्ति ने वदमितिसाष्ट्रादशंशेषं ॥ २ ॥ द्विक्रमशोपव्यस्फुट रचखंडेस्तथोरचविशेषात् । स्फ्टहाने।द्युषुदद्या तध्यत्सारेन्यचाडानि: ॥ ६ ॥ रसाविषयकृतयायांकाः चयखंडेविधृतयः पदंयावत् । विषयरसानावृद्धा चीव: स्थात्यंवनवित्रयतात् ॥ ६ ॥ षडुसुमनवाद्याने। तृतीयखंडेगुरस्तुषाडयके। पंचग्**णितेच्यष्टक**भा जिते कला: पूर्वताभ्युदिते ॥ १० ॥ नवसाधी: बन्यांशाः प्रथमेखंडेद्वितीयखंडेस्कः । चक्राधेवगुगागा-दशयकला देवपूज्यस्य ॥ १९ ॥ दिनषष्ट्रांशाद्वादश-खकृतेर्वेदाः कृतास्विभिद्वा च । सप्राष्ट्रकेनचन्नी बहुगाः बहितः बद्ध्य ॥ १२ ॥ श्रनुवक्रीशीत्यकी-द्वीनार्धेम्रतेननव ततास्तमित:।

विचत्स्त्रंगद्दागयं नाडीभिस्तावतीभिरपि च गुरो:। हूत्वा नवनवदहने हृदया लब्धा: स्थिता दिवसा: । ६ । उदयनवांशान् दत्त्वा दिनेषु षडुर्गसङ्ग्रेषे द्युदये। **एकनवा**ग्निच्छन्ने पदमिति चाष्ट्रादशं शेषम् । २ । द्विः क्रमशे मध्यस्फट-खगडेस्तयोश्च विश्लेषात् । स्फुटहाना दाषु ददाा-न्मध्यात्सेारेऽन्यथा हानि: ॥ ८ ॥ ? रसविषयकृतशशाङ्काः चयकाडे खधुतय: पदं यावत्। विषयरसेना वृद्धी चीव: स्यात्पञ्चनवित्रयतात् ॥ ६ ॥? षड्वसुमनवी हाने। तृतीयसाखे गुरोस्त बोडशके। पञ्जविगुखितेऽष्टकभा-जिते कलाः पूर्वताऽभ्युदिते । १० ॥? नव साद्धाः बन्यांशाः प्रथमे खगडे द्वितीयखगडे स्य: । चक्राद्धं च गुवाघाः परशकले देवपूज्यस्य । १९ ।? दिनषष्ट्यांऽया द्वादय खकृतेर्वेदा: कृताध्विभिद्वा च । सप्राष्ट्रकेन वक्री षड्भागा; षष्ट्रित: षट् च ॥ १२ ॥ चनुषक्रीऽघीत्याऽकीन् ध्यनार्थशतेन मव तताऽस्तमित:।

६-० गुरः इत्वा नवदिमितः सास्टादश्चं श्रेषं. ६ समग्री मध्यस्पुदश्च वंदैस्तयोश्च सुदु दसातस्मीरे ६. श्रश्नांकाः स्वयंद्धे. [बवशिष्टस्य ६ श्लोकभागस्य जुटिरस्ति] ९० ['बहुसुमनवे।हानी द्तीयकंद्धे' इत्यन्तस्य श्लोकभागस्य जुटिरस्ति] ९९. स्वार्थे १२-९३ वकार्गः विश्वतहयनुवक्ती

स्थित्वासेकं मासं स्कुटोदयाष्ट्रातरं मासं । १३॥ वृहस्पति: । प्रध्यधेशतंश्रचं-श्वमपनयेत्सर्यज्ञस्यदिवसेभ्य: । वसुमुनिगुग्रोधृतेभ्य: स्थितं दिनाद्यास्तमभ्यदयात् ॥ १४ ॥ **ब**ह्याद्यदयां शं दाभ्या नवसंगुषादुचेदुदयात्। षड्रिषययमे: शेषं पदेर्युतंतन्त्रवाशीत्या ॥ १४ ॥ षड्रपवेदपचाद्-वृद्धिस्त्रिंशत्पदानिसारस्य। नवरूपविषययमला-ह्रास: स्वरमास्करपदाख्य: ॥ १६ ॥ प्रचय: स्वराग्निखयमा-नवनवतस्त्रिघनभागलिप्रानां । चयवृद्धिद्विगुणयदै रेकगुणप्र: यनेहृदय: ॥ १० ॥ षोड्यवृषभस्यांया-नवलिप्रावर्षिताः प्रथमश्रंदाः । विषयास्त्रिधनस्त्रिंश-चतुग्रेता मध्यमेखंडे 🛭 १८ 🖫 षट्ड्रतास्त्रीयांशा-न्मनुमिलिप्रास्चतुर्गेषाः सप्त । **षे। हयभिश्वायीति** कृतानष्ट्र्याद्विग्यपचात् ॥ १६ ॥ वक्रीविभूतबृध्या-चिनंशान्बष्टितः कृतात्सेरः। यन्गार्कशतेर्नाष्ट्रा-षट्कृत्याचास्तगेदहनं ॥ २० ॥ शनेश्चर: ॥ स्थित्वा सेकं माधं स्फटोदयोऽस्योत्तरे मासे । १३ । ष्रध्यद्वेशतं सर्च-शमपनयेत् सूर्ण्यस्य दिवसेभ्यः । षसुमुनिगुषोद्धतेभ्यः स्थिता दिनाद्याः समभ्यदयात् । १४ । **च**द्याद्दयदशांशं द्यभ्ये। नवसङ्गणद्वचेदुदयात् । षड्विषययमेः शेषं पदं युनं तन्नवाशीत्या । १५ ॥ पर्ह्णवेदपचाद् वृद्धिस्त्रिंशत्पदानि से।रस्य । नवरूपविषययमला ष्ट्राप्त: स्वग्भास्करपदाख्य: ॥ १६ **॥** प्रचय: स्वराग्निखयमा नवनवतिस्त्रिघनभागलिहानाम् । चयवृद्धिद्विगुबहूत-रचेकगुणघः यनेस्टयः । १०। **षे। हश**षृषभस्यांशा नवलिप्राविजेताः प्रथमखर्डे । विषयास्त्रिधनस्त्रिश्च-चुतुयुता मध्यमे खगडे ॥ १८ ॥ खगडेऽन्त्ये विष्ठांशा मुनया लिप्रास्चतुरुषाः सप्र । बोडशभिश्वांशाग्नीन् कृतीनषष्ट्रा द्विगुखपचान् । १६ ॥ वक्री विभूतषष्ट्रा उष्ट्रसेस्त्रीन् षष्ट्रितः कृतान् सेरः । चनुगे। र्घेयतेनाष्ट्री षट्कृत्या चास्तगा दहनम् ॥ २० ॥

९३ 'वयाष्टातारं मासमी सहस्यतिः ९४ 'यतंग्रमपानये' ९५ 'दयदष्टांय' 'वृंतं मत्तवार्यात्या ९६ वसूयवें वससोद्धा' ९७ स्वराग्निस्ययमानवननवतस्त्रियन' श्रनेश्वयः ९८ स्वराग्निस्ययमानवननवतस्त्रियन' श्रनेश्वयः ९८ स्वराग्निस्ययमानवननवतस्त्रियन' श्रनेश्वयः १८ द्वसभाषाः 'स्त्रियस्त्रितः स्तुगेक्वंत्रतेनाध्येत्रहृत्यावास्त्रमेद'

द्यगुषेबद्धवयमा-न्विहायपंचाष्ट्रकं च नाडीनां। गगनाष्ट्रमृनिभिह्दया लभ्यंतेप्राङ्गडीचस्य ॥ २९ ॥ उदयग् जिताविनाद्यः स्वरतिष्ठयोञ्धान्वितादिनचेप:। धृतिगृबितास्त्र्यामीद्वभि रुद्यान्द्वत्वास्थितोतास्माः ॥ २२ ॥ ँपंचाशीति कृत्वा प्रतिरास्य मध्यमः क्रमच । राशिप्रमास्तास स्फुटताचारक्रमंकुशेत् ॥ २३ ॥ स्फ्टमध्यम्बिषा शन्चिपेन्मध्यमेद्यभ्यः। मध्यमहाने।जहा-द्रतिते। याचारामभिधास्ये । २४ । प्राग्दयेषद् चप्रस्तेकः मष्ट्रादयमस्तगस्तनावज्ञं । **त्रत्यधंचततः शीद्या-**द्मनाषष्ट्रिस्ततास्तमितः ॥ २५ ॥ समतीत्यदश्चित्रता निरंशताविंशतिव्यतीत्यकुनः। **उदयमुपयाति** बस्ये गतिचारदिनाक्रमंचात: 🕯 २६ 🛊 चत्वारिंचचिनम ध्यष्ट्रयमान्त्रिताविपद्याच । प्रथममते।कुर्यादिव-सामीनाद्राशिद्वयसमानाः ॥ २० ॥ विषयस्वरसप्रत्-पंचकादश्यान्द्रिवमते।।

द्यगबात्बट्पञ्चग्मान् विद्वाय पञ्चाष्ट्रकं च नाडीनाम् । गगन।ष्ट्रमुनिभिक्दया लभ्यन्ते प्रा**रुमडीवस्य ।** २९ । डदयगुणिता विनाद्यः स्वरतिषयो। अध्यन्त्रिता दिनचेष: । धृतिगुबितान् वायेन्द्रभि-रुदयान् इत्वा स्थिते। तो।स्मात् । २२॥ पञ्चांशानं कृत्वा प्रतिराश्यं मध्यमः क्रमशः । राशिश्मासताऽस्य स्फुटताचारक्रमं क्रुयात् । २३ । स्फटमध्यमविश्लेषां-शकान् चिपेन्मध्यमे द्यभ्य:। मध्यमहाने। जद्यात् गतिते। यो चारमभिधास्ये । २४ । प्रागुदये बट्सप्रक-मृहादशमासगस्तते। वक्रम् । श्रत्यधं च ततः शीवाः द्यना षष्ट्रिस्तते।ऽस्तमितः ॥ २५ ॥ ? समतीत्य दशनियुता निरंशता विंशति व्यतीत्य कुन: । डदयमुपयाति बच्चे गतिचारदिनक्रमं चातः ॥ २६ ॥ चत्वारिशशिनम-ध्य्रष्ट्रयमान्विता विपद्या च । प्रथमगती कुर्याद दिष-सा मीनादाशिद्वयसमाना: ॥ २० ॥ ? विषयस्वरस्थान-पञ्जेकादशगुवान्द्विवगते।।

२९ नाडित्यंगमः २२. "तिच्येष्टान्विताः स्वात्तीतुष्टवयः" २३. मध्यतः चारक्रकुर्यात् २४ विश्वेषांश्रकान्। मित-तोष्याः २५. ततो एकं घोष्णप्रमावः २६ समर्तत्वः मितचाराविना क्रमः २७ चत्यारिश्चितुमस्यवसाः प्रथमगतैः "मीन-ट्राञ्चि २८ "गुर्खान्द्वयतगा

सहितास्वरैकपत्त-तुंचंद्रशीतांशुभि:समगः ॥ २८ ॥ द्धाववृश्चिकाचवापे-ष्वक्रेष् षड्सप्रकेनववभागं। विकृतेनदिनगतिषक्री-दिनब्ध्याबाडणानुगति; ॥ २६ ॥ गामियनते। लिकम्या-नुवासने: स्तरानांशान् । खक्तेर्द्रशिषशी-सप्रदेशयथाक्रमंबक्राशा ॥ ३० ॥ कर्कटसिंहिंगेवि-दसागरै:सप्रसम्बाखेबेरचदिवसान् । षट्षाष्ट्रयाष्ट्रादय च क्रामाकुने।वक्रपूर्वास् ॥ ३१ ॥ घटमगयार्यमदहनैः षड्भागानववद्गताशनेरेवव मुनिविषग्ने: पंचद्यां शक्कांश्चतद्वययेयारः ॥ ३२ ॥ वक्रेडिनियारी-नेयांग्युसतुल्यविनेभृत्ते; । चतिवले विपरीतं वक्रमनुबक्रगस्त्र्यंशं । ३३ । म्ब्रेद्रिययस्थितमन्-भवविवर्गेत्पवयंयुत्तं शीघ्रगतीपंचाष्ट्रक-मूनंचगगांककृतवेदै: ॥ ३४ ॥ बङ्गिंशस्तंयुक्ता द्विकलाङ्काकी विवर्शमक्यान्ये: । दिषया: सप्रमगत्यां चावायक्रद्रद्रष्ट्रम्यां । ३५ । भेकः ।

सहिता: स्वरैकपत्त-तुंचन्द्रशीतांशुभिः स्नमशः । स्ट । ? मबवृश्चिकाचचापे वक्रे षट्सप्रकेन नवमागान्। द्विकृतेन नगान वक्री दिनष्ट्रा बेडियानुगति: । २६ । गामियुनते।लिबन्या-स्बन्धिसमुद्रे: स्वरानंशान् । खकुतिर्देश विष्ट्र्या चप्रद्रुश यथाक्रमं वक्रात् ॥ ३० ॥ कर्कट्रचिष्ठकयोचे-दसागरे: सम खार्ववेदिवसे: । षट् षष्ट्राष्ट्रादश च क्रमात् कुना वक्रपूर्वासु ॥ ३९ ॥ घटमगयार्थमदहनै: षड् भागान् नषडुतायनेस्य नव । मुनिविषये: पञ्चद्यां-शकांश्व तद्वचयेऽप्यारः ॥ ६२ ॥ वके दिनियमारी-नेवांश्यतत्त्याजनेभृतः । ऋतिवजे विपरीतं वक्रमन्वक्रगस्त्रयंशम् ॥ ३३ ॥ ? एकेन्द्रियवस्थिवन्न-भविषये तु पचध्युक्तम् । गीव्रगते। पञ्चाष्ट्रक-मूनं च शशाङ्कुतवेदे: ॥ ३४ ॥ षट्चिंशत्यंयुक्ता ह्यानलाङ्काकेचिवर्गगुखशुन्ये; । विवसाः स्प्रमगत्यां चारा यस्तद्वदृष्ट्रम्याम् ॥ ३५ ॥

२६ वर्षात्रवकातपाकोतुः वस्त्रत्यकेनः नवभावाः ३०. तितिकाः सम्यवकात् ३०. स्पायकवित्रवः वस्वव्यास्टादयः वक्षमानवृक्षोः ३२. "नवस्त्रसाधनैरेवचमुनि" ३३ तुष्यविक्ष्मेर्मुके "रीतंव-द्वुमनुमस्त्रांत्राः ३४. अवित्रयेनुपववंतृताः प्रशास २९ ३५. "द्विषकाञ्चाका "वारेव्यतद्वदस्त्रमाः,

दद्यासम्बत्धान् द्यगबेष्यशस्यवसुगुबे।भागः । मुनि[यम]नचबैरपिरा-चितस्यमेद्यादिनाष्ट्रांचा: ॥ २६ ॥ कृत्वाचतुर्भिहदयाद्वाद्यः शोध्यादुधस्यदिवसेभ्यः । **चिद्रश्यमञ्जानुद्रयान्ना** मार्चवर्षार्वतांकियात् ॥ २० ॥ नववस्यममध्यमधाः साक्रमांनुदशेश्व-पंचयुतेस्त्रिं**ग**द्वि स्त्रिंगद्वतः स्कुटानंगान् ॥ ३८ ॥ नवकृत्यात् बष्टिर्वस् युतावशीत्याशतं सतीद्यांशाः । सर्वेस्टिभिर म्फिधिबे स्त्रिंगद्विस्त्रिंगदेवाकीत् । ३६ ॥ चतुरधिकेन्शतेन विभिन्नंशतमतीथेषंयुतया । षड्चिंगत्यामधिकां विंगतिमेवंस्फुट:साम्बः ॥ ४० ॥

चनयोविष्तेषांशादिषसेभ्यःशाधयेस्फुटाभ्यधिके वतुरिधकेपंचशतेन चिद्धनं शतमतोद्धेपंयुतया । षड्चिशत्यात्रधिकां धिशतिरेवंस्फुटःसेम्यः चिकतुमध्यमेस्याद धाञ्चारस्फुटबुधाञ्च ॥ ४९ ॥

मेषेदिनषड्कृत्यांशंभव स्वरसम्होनयाभागः । पंचित्रंशद्विकृतिषि सम्बंबद्वगैवगणितं ॥ ४२ ॥ गाव वेदेयमद्विकृता-द्विग्नेविषयम्निगयनवाभ्यथिकैः ।

ददात् समचतुष्कान् द्युगबे च्यंचं च वसुगुबा मान: । मुनियमनवकेरपि रो-डिकस्य वेद्या दिनाष्ट्रांशा: ॥ ३६ ॥ हूत्वा चतुर्भिस्दयाम् नाडाः शोध्या बुधस्य दिवसेभ्यः। चिदिवसपद्मानुदयान् रामार्बववर्षिताम् छिद्यात् । २०॥ नववसुरामेर्मध्यं शेषेरष्टांशकान् क्रमाद्रसेश्व । पञ्चयुतेस्त्रिंगद्धि-स्त्रिंगद् भुद्धे स्पुटानंबान् ॥ ३८ ॥ नवकृत्या षष्ट्रं वस्-युतयाऽघीत्या यतं स तीद्यांत्रन्। शर्वेस्त्रिभरभ्यधिके स्त्रिंगद्विस्त्रिंगदेवांगान् ॥ ३६ ॥ चतुरधिकेन गतेन विभिद्धनं शतमताऽर्थेषंयुतया । बद्गिंगत्या चिधिकां विश्वतिमेत्रं स्फुट: साम्य: । ४० ॥ **अन्योविश्लेषांशान्** दिवसेभ्य: शोधयेत् स्कुटाभ्यधिके च । चिके तु मध्यमेऽशन् दद्याञ्चार: स्फटबुधाञ्च ॥ ४९ ॥ मेषे दिनषट्कृत्या सभुवा स्वरसम्हीनया भागान् । षञ्ज्ञिषंशद् द्विकृति-विस्मनं बद्धमिषुगुणितम् । ४२ ॥ गवि वेदयमद्विकृते-दिग्रचिषयाम्निगुणनवाभ्यधिकै: ।

३६. दद्यात्सप्तनुद्वान् "तुक्ष- भानः ३०. "बाब्दवांश्रमःवद" ३५ नदवसुमध्यममध्यमधाः श्रातमादद" विकं श्राता ४९ श्रे।ध्येत् स्पु" ४२. दिनवहुसाई" "स्पानं बहुपर्मकतमादः ४३. वेदनमहि ततेः" "विवरंकतः" "केंकां.

विरसंशतार्धममला-स्ट्राव्यस्मिभ्यंका ॥ ४३ ॥ द्विदर्शसपंचवग खरसिंघनान्यितंचमिद्वंच । भागाधेशतं ह्यान-मुनयस्त्रिघनंपवस्तरच ॥ ४४ ॥ क्रांकेनिदिग्ने: कृतशशि-गुणवेदै: सद्विकाष्ट्रसून्यरसै: । मैकांदलितां मेंदू-पंच[क]वर्गान्वितांश्वांशान् ॥ ४५ ॥ सिंहेगुणेदुरामा-र्यविदिग्धेस्तथासार्यवर्तुयमविषया: । **तृल्यास्मिषद्वीनां** सदुशांमधिकांविषयकृत्या ॥ ४६ ॥ बन्यायामुकृत्या-ष्ट्रिशत्तयातयानभूय: । विघननवर्षं चसप्रा-ष्ट्रकदयगताचेचरवियुक्तं । ४० ॥ विंशतिरेकेषयुता-व्यनखांसांतिश्विद्विसंगुणेश्व । **ऋंशास्त्रिवसुविद्यो**ना दोक्रिशद्युतास्चेव ॥ ४८ ॥ चलिनिद्यग्रीगणिकृत-दहनाः षडुस्वशक्वेवाष्ट्रगुताः । तेशायममुनीशाना र्याञ्चं यत्यासमेनाव । ४६ । थन्वि[नि]दि**चसा**णाही बाडसषड्सप्रकंदशानंव। त्रस्पु: शशिवषयानै: सेकाच्यंशन्विताभागा: 🕽 ५० 🛊

विरमं शताद्वममरे रुद्रेरथ सप्रभिद्यीनम् ॥ ४३ ॥ द्विदर्श सपञ्चवमे खरसिंचनान्वितं च मियुने च। भागाद्धेशतं द्वानं मुनयस्त्रिचनं च पञ्चवसु । ४४ ॥ किंकि दिगद्ये: कृतराशि गुगवेदै: सद्विकाष्ट्रश्रन्यरसे:। मेकान् दलितान् मेन्टन् पञ्जकवर्गेमितांश्चांशान् ॥ ४५ ॥ सिंहे गुणेन्द्रामाः र्यवदिग्द्रेः सार्यवर्त्तयमविषये: । तुल्यां सप्रविद्वीनां सदृशां च्यथिकां विषयकृत्या ॥ ४६ ॥ कन्यायामुत्कृत्या-ष्ट्रविश्वता तया तयाऽव भ्रय:। चिघननवपञ्चसप्रा-ष्ट्रकं शताद्धे च रिष्युक्तम् । ४० ॥ विंगतिरेकेन युता हीना खायाग्निभिद्विसङ्गुवास्य । **यं**शस्त्रिवसुविहीना द्येकिषंशयुतास्वेव ॥ ४८ ॥ प्रलिनि दशघाः शशिकृत-दङनयुगा वसुचरार्यवाष्ट्रयुताः । तेंऽशा यममुनीशेन षड्विंशत्या समेताश्व ॥ ४६ ॥ धन्विन दिवसाधीष्ट्री बाड्य षट्सप्रकं दशानं च । ते स्यः शशिविषयोनाः सेकास्त्रयंशान्विता भागा: ॥ ५० ॥

४४ °चनपचसुः ४५.४६ असेक्योस्तुटिरिस्त तथा ४० अनेकस्य, 'सप्तास्टकदचयतार्थरवियुक्तं' इति वाक्यं विकासः ४८ 'तिथिहिंसगुकैश्वः विद्वीनायकः ४६. दश्रप्राश्चिकदञ्जनाः वद् स्वरार्थवा° समेनायः ५० दिवसायास्टेर मे।इक्षबद्वस्तकं दश्रोनं चः सेकानिशान्वि

मकरेदादशंखयुतं मुनिहोनं धृतिदिवासराभ्यधिकं । ष्यशरपेखीनाः सेकेक।श्वात्कृतियुताश्व ॥ ५९ ॥ क्ंभेड्डाचिंगत्या-युत्रयाद्गत्रभुम्दिवेददिननाथै: । द्वाविंगतिरंगाः पं-चवर्गमयाधिकाषष्ट्रि: ॥ ५२ ॥ मीनेचप्रक्रमहां गशिविषययुनंद्वतागसगरं । च्यष्टुक्ककृतिविंगत्या-शनाधेमेकानमष्टां स्य: ॥ ५३ ॥ ष्रष्ट्रादयांतरांशान् वुधस्यकलांशकास्त्रिगन्यनात् । दिवसारच<u>तु</u>र्थेगत्या **प्रनुवक्रमव**मीनयोन्दं ॥ ५४ ॥ गतिविश्लेषकृतिच्र-रंशेर्गतवर्गभावितेलेख्यं । हित्वाराशियोध्-क्तं प्रथमगातीवक्रवश्वाश्वा ॥ ५५ ॥ वर्गेक्रगती प्रवार्धे-तृतीयगत्याचयात्कृतं गुबितेः । भागेर्गतिकृतिभत्ते: फलमनुपातास्वतुर्थभागागना । ५६ । च्याविधिविचेपद्या-चरकालादंवराष्ट्रवेढांशं जद्याचिपेत्रयान्मा-**सरंग्रहे**स्वंय**याक्यं ।** ५० । **एवंकृतियञ्चार्कां** तरांशकेरस्तदर्शनंतेषां ।

मकरे द्विदयं खयुतं मुनिहीनं धृतिदिवाकराभ्यधिकम्। त्रंशा हपेयोनाः सेनेकारचात्कृतियुतारच । ५१ ॥ कुम्भेऽहां विशत्या युत्रया दुत्रमृद्धिवेददिननाषे: । द्वाविंगतिरंगाः प-ञ्जवर्गमधीञ्चिका: बष्टि: । ५२ ॥ मीने चष्टकमञ्जा शशिविषययुनं हुताशसंयुक्तम् । च्यष्ट्रककृतिविंशत्या शताद्वंमेकोनमंशाः स्यः ॥ ५३ ॥ **प्रकें**।दयान्तरांशान् बुधस्य कालांशकांस्त्रिगत्यनान् । दिवसारचतुर्थगत्या **चनुवक्रमच**मीनयार्मन्दम् ॥ ५४ ॥ ? र्गातविष्लेषकृति द्रे रंशेगतवर्गभाजितेलब्धम् । हित्वा राशिभ्या भु-क्तं प्रथमगता बक्रपश्चाञ्च ॥ ४५ ॥ १ वक्रगती पूर्वाद्धे तृतीयगत्या च यत्कृतं गुवितम् । भागेर्गतकृतिभन्ने: फलमनुपाताञ्चतुर्थगते। ॥ ५६ ॥ ? च्याविधिविचेपद्या-ञ्चरकालादम्बराष्ट्रवेदांशम् । जद्यात् चिपेच्च याम्ये।-तरे ग्रहे स्वे यद्याबाद्यम् ॥ ५० ॥ एवं कृते यहाकी-न्तरांशकेरस्तदशेनं तेषाम् ।

५९ बाद्यावपे "क्वोत्स्तृति" ५२. कुंभेद्वां ५२. "युतं पुताद्यवीरं ५४ "तरांद्याः "प्रकांस्त्रिमन्यूनान् "मीनवीर्मदं ५५ प्रवमगता वक्तपञ्चाच्याः ५६. चक्रमता "मत्वाचयाचतद्यतमु" भागेर्गतिकृतिसस्येषचमनुपाञ्चचतुर्घभागमताः ५७ "प्रावस्त्रादिः वराष्ट" बद्यात् विपेच्य याम्येत्तरे

चंद्रादीनांद्रादश-मन्रवितिच्यष्ट्रतिचियंचे: ॥ ५८ ॥ चिंशतविनाडीग्**णिते** घदशनाडीप्रमाणहरे: । लञ्थांशकप्रमाणा-दुदयोस्तं वा स्फूटं वाच्य । ५६ । चितारेच्याकीना-यिनः प्रत्युत्तरं स्वरांशाना । चात्वेवं विचया-दादेशमनागतंकुर्यात् । ६० । त्रावंत्यकः समासा-विषित्रितार्थेतमद्गस्प्रटांकसमं। चक्रेवराष्ट्रमिडर-स्तारायञ्जारिकातंत्रं ॥ ६९ ॥ प्रदासभूमितनये-जीवे शे।रथवावीजयनंदिकृते । ब्धेवनग्ना-स्फुटमिदं करखं मचतां ॥ ६२ ॥ दृष्टं वराइमिडरेबसुखप्रबाधं प्रस्तावेपिनदोषा षामन्नापिनवित्तयः पटे।षस्य । प्रथयतिगुषास्वतस्मे सुजनयानमपरिह्ताय ॥ ६४ ॥ त्रष्ट्रादशभिषेद्धा-न्याताराग्रहतंत्रमेतदायाभिः। वराष्ट्रमिष्टवराष्ट्रमिष्टिरा ददातिनिर्मत्सरः करवं ॥ ६५ ॥

चन्द्रादीनां द्वादशः मनुरवितिच्यष्टतिथिषंचे: ॥ ५८ ॥ चिश्रतविनाडीगृखिते-हृदयविनाहीप्रमाणहुतै: । लञ्धांशकप्रमाखाः दुदयोऽस्तं वा स्फूटं वाच्यम् । १६ ॥ चरितारेच्याकानाः शशिन: प्रत्युत्तरं **खगांशेन** । चात्वेवं विजेपा-दादेशमनागतं क्योत् । ६० । षावन्त्यकः समासा-च्छिष्यहिताये ततः स्कुटाङ्करमम्। चक्रे वराष्ट्रमिष्टर-स्तारायइकारिकातन्त्रम् ॥ ६१ ॥ प्रदासभूमितनये जीवे सेरिऽय विजयनन्दिकृते । बुधे च भग्नात्साइ: प्रस्फ्टमिदं करवं मजतात् ॥ ६२ ॥ दृष्टं वराहमिहरेण सुखप्रबाधं ... 1 63 1 प्रस्तावेऽपि न देश्यान् जानन्नपि विक्ति यः परोज्यस्य । प्रथयति गुणांश्च तस्मे मुजनाय नम: परिह्ताय । ६४ ॥ चष्ट्रादशभिषेद्धा-न्याताराग्रहतन्त्रमेतदार्थाभि: ।? वरमिति वराष्ट्रमिष्टरा ददाति निर्मत्सर: करबम् ॥ ६५ ॥

५६ "रवितिष्टितिधिसंग्रैः ५१ मुक्तिश्च ६० प्रकितारे" "मनावमतत्सुर्यात्. ६९ चायंतवः समसाः विसंबं ६६ प्रसु-सभुमितनये क्षीवे सेरियस्यविकयमां क्ष्युते।सुधेसभमा स्युटः ६३. "प्रकेश्याम् ६४ देशवात्रामानापिः गुकासस्य सुक-नथातमः परः"

चाकरबाद्रविभागा विवसास्वारांचकारवे।कार्थः । पिकार्यदादितेभ्या-भागाचेयास्तदाचक्रात् ॥ ६६ ॥ नवयमगृकार्न्डीना कृताहरेविषयस्मयाग्निहरे । भयोडताचतुर्भ-विरंसदिवसामहोचस्य 🛭 ६० 🛭 र्षाडुंत्सवेस्तिय्यना दृष्टेषस्पृतिरं यकाच्छष्टिः । च्रष्ट्रशतनवषष्ट्रिः स्प्रत्याद्वीधिकया नवति: ॥ ६८ ॥ ष्ट्र्याष्ट्रयुक्तयासंत-दलंचखाञ्चिद्विषे: स्वरादिचा: । त्रस्तमितात: स्रा-ष्ट्रकेनित्ययोनिरंगचनि: ॥ ६६ ॥ क्व: ॥ विश्वशिवसुरसेद्रा नवनवगृक्षितेर्करागुक्रभन्ते । गुणकारहतेलब्धा-न्यद्वानिगीतांशुपुषस्य । २० । दर्शाभद्वादराहीनाः प्रागृदितामनिभीहनभश्यांशः। धृतिभि: शनबोस्तिमतः विंगद्विरुदेत्तिसरसाक्वः । २९ । त्रष्ट्रादभि: नव-बाडभिश्वाष्ट्रवर्जितास्तमितः । परचात् वसुभिनेवव र्चितोनिरंसबुधोपियाति ॥ २२ ॥ बुध: ॥ रहितेष्ट्रियमगराष्ट्रिभ-नागइतेद्विषयश्चराश्विद्वते ।

चाकरबाद्रविभागा दिवसारवारांचका रवे। कार्या: । षधिका यदा दिनेभ्यो भागा चेयास्तदा चक्रात् । ६६ । नवयमगुणर्त्हीने कृताहते विषयसम्बाग्निहते । भया इते चतुर्भि-निरंगदिवसा महीजस्य । ६० ॥ बहुर्गेस्तिय्यने। दृष्टे। वसुधृतिभिरंशका: वष्ट्रि:। चष्ट्रशतेन च षष्ट्रिः सप्रत्या द्वाधिकया नवति: ॥ ६८ ॥ षष्ट्रगष्ट्रयुक्तया शत-दलं च खाञ्चिद्विषे: स्वरा दिग्द्या: । ष्यस्तमिताऽतः स्रग्रा-ष्ट्रकेन तिथया निरंशगति: ॥ ६६ ॥ विशशिवसुरसेन्द्रे नवयमगुणितेऽर्करामगुणभक्ते। गुगकारहते लब्धा-न्यक्वानि शीतांशुपुत्तस्य । 🕶 । दगभिद्वादगहीनः प्रागुदिता मन्भिक्कनिताच्चाचा: । धृतिभिः सनबाऽस्तमितः स्त्रिंगद्विरुदेति सरसांग: । २९ । ष्रष्ट्रादयभिः सनवः बाडगभिश्चाष्ट्रविताऽस्तमितः । पश्चाहुम्भिनेवव-र्जितो निरंगं बुधे। ग्राति । २२ ॥ रहितेऽष्ट्रद्वियमधराष्ट्रिभि-? र्नगाइते द्विविषयस्वराश्विइते ।

६६. "वसाश्यांत्रका" ६७. तमयमगुषार्तुं हो "तुर्भिश्यरं ६८. वस्त्रिवीक्षणता दुष्टोः "का वांत्रः " सप्तथ्यिः क्या. ६६ वस्त्रेष्टमुक्तया सप्तदसं च खाक्तिथिकैः. "मितातः सास्टकेन तिषया निरङ्गप्रिक्तः ७० विप्राचित्रुः "कल्कन्य तांशु ७९ दर्शमर्तुः "वितेष्टम्भार्थः इतिमान्य निर्वेषः निर्वेषः "वितेष्टम्भार्थः विवयम् १वः विवयम् विवयम्यम् विवयम् विवयम्यम् विवयम् विवयम्

सप्रहुतेदेवगुरी-

भवंति दिवसातिरांसंगम्याः ॥ २३ ॥

सर्वेकात्संशोध्याः

बेडिशिमद्वादचादितः प्राक्र

कृतविषये: कृतवेदा:

स्मत्यासार्ववाः षष्टिः ॥ २४ ॥

नवदिभि: गून्याकी-

ष्ट्राशीत्यारसस्वराद्याभि:।

श्रन्यकृतिद्वीचिंश-

तातुमस्तगाषाडगभिरकात्॥२५॥ जीव: ॥

नयनार्कमितिदुने-

द्विगुणेस्पेदियै: स्वरेभंते ।

शेष: यत्तदलितं

भृगुतनयनिरं शदिवसाः स्यः ॥ 🗨 ॥

विषयेनेवकविद्वीन:

प्रागुदितस्तिथिरेकपमडीन: ।

वसुकृत्पातिच्युन ।

कृताष्ट्रिभि: स ॥ 🥯 ॥

षष्टा[ष्टु]केनसद्य

निरंसताताविलामगः परचात् ।

**उदयतितिचिनिरंगका**लाः

नयतिवास्तंविनाषगित: ॥ २८ ॥ शुक्र: ॥

विधृतिशररसषद्भवर्कशयांके-

विग्रेथितिहद्रभाषितेग्निहते ।

सारस्पधृति[भि]रष्ट्राभि-

सार्थ।कंडानिसदितः प्राक् ॥ ६ ॥

श्रष्टुनवति च्यानवति-

र्दलंचमनुभिस्त्रयादगविद्यीन:।

गुणसद्रे: शुन्याकी-

द्व्युनेन शतेनशाशिनवकं । ८० ॥

मप्रहुते देवगुरा-

भेवन्ति दिवसा निरंघेभ्य: ॥ २३ ॥

सर्वेऽकीत् संशोध्याः

षेडिशिक्षेद्वेदशेदितः प्राच्याम् ।

कृतविषये: कृतवेदा:

सप्रत्या सार्वादा षष्ट्रि: ॥ २४ ॥

नषदिग्भि: शून्याकी-

ऽष्ट्राशोत्या रसस्वराऽऽद्याभि:।

शून्यकृतेद्वीषिशः

त्तताऽस्तगः योडशभिरकान् । २५ ।

नयनार्कमङीन्द्रने

द्विगुणे इपेन्द्रियेश्वरैभक्ते।

शेषं यत्तद्वलितं

भृगुतनयनिरं शदिवसा: स्यु: ॥ २६ ॥

विषयेनेवकविद्यीन:

प्रागुदितस्ति चिभिरेकयम्हीन: ।

वसुकृत्या निष्यून:

कृताष्ट्रभि: सेषुरस्तगत: । २० ।

षष्ट्राष्ट्रकेन सदय

निरंशगे।ऽते। विलेशमगः पश्चात् ।

उद्यति निरंशकाले-

न याति चास्तं विलोमगति: ॥ २८ ॥

विधृतिशररस (बद्भवर्क) शशाङ्के?

विद्र धृतिहद्रभाजितेऽग्निहते।

सारस्य धृतिभिरष्टिः

साद्वांकहानिसदितः प्राक् ॥ २६ ॥

**प्र**ष्टुनवितिभनेवतिः

र्दलं च मनुभिस्त्रयादशविद्यीन:।

गुगरदेः श्रन्याकी

ह्यनेन शतेन शशिनवक्रम् ॥ ८० ॥

७४ 'दितः प्राक्ततुर्वेदाः ७५ 'हमस्तगात् ७६ शेवं यक्तदितं ७७ 'नक्तताद्याभः ७८ सद्याद्यकेन सर्श्य निरंश-तातो वि' ७८. 'शकासे। भवति वास्तं ७६. सार्थाकें

चित्रचग " रकी रस्तमेत्यंतानवितिभिविरंशं। बाडशवाधीत्यार स्वरितरचे: वर्वदाडीन: ॥८९॥ शनैस्वरः। पालिश्रसिद्धांतेतारायहाः॥

इत्याचायेवराष्ट्रमिष्ठरकृता पंचिद्धिंतिः कासमामा । संवत् १६०३ वर्षेशाके १५३८ प्रव-तमाने द्वितीयाध्विनशुद्धि २ बुधे षद्येष्ठस्तं-मतीर्थे वास्तव्यं । पंडितशीपीतांवरतत्त्वनुः श्रीश्रीरंगतत्पुषः पंडितनानातत्तनयो पंडि-तगोविदः तस्यात्मचेन शंकरेबेयं पञ्च-सिद्धांन्तिका लिखिता । षात्मपठनाथं तथा [परे।]पकृत्ये च ॥ शुभं भवतु ॥ श्रतिषगितिमरद्वांकां-नस्तमेत्यताऽतिषृतिमिनिरंगम् । बाडग बाद्वान् बार-रचरति रवे: वर्वदा डोनः । ८९ । इति पीलिश्वसिद्धान्ते तारा-पहा नामाष्टादशोऽध्यायः ॥

इति ग्रीवराष्ट्रमिष्ठराचार्यकृता पञ्चसि-द्वान्तिका समाप्रा ॥

८९ प्रतिवर्गातमिकारस्तिमेत्वन्ते। नवतिभिर्निरंश्चम् वेडिश्वरार्था शैः-श्रनेश्वरः पीनिश्वसिद्धान्ते तारायद्याः स्वम् कृत्याः

### । श्री: ।

# त्र्राय पञ्चिसिद्धान्तिकाटीका पञ्चिसिद्धान्तिका-प्रकाशिकाख्या सुधाकरकृताऽऽरम्यते ।

## श्रीरामचन्द्राय नमः ।

दिनकरकुलकमलेनं श्रीरामं सीतया च सहितमहम्। स्मारं स्मारं सततं विवृश्योमि वराइजं करवम् ॥ यन्यालाभाद्वहुधा स्खलितानि पदानि यानि धीमन्तः। स्विधिया बहूनि तेषां लिखितानि च शोधयन्त्वायाः॥

श्वय ग्रन्थनिविद्यसमाप्रयथै मङ्गलं वितनोति ग्रन्थकारः । दिनकरविष्ठपूर्वानिति ।
 श्वय ग्रेराचार्ये ज्याति:शास्त्रं विस्तृतं ग्रेश्चाचार्येष ज्याति:शास्त्रस्य श्वानं लब्धं तेषां प्रवामनं गुक्तमेवेति तान् प्रवाम्य स्वचिकीर्षितमग्रिमश्लोकेन कथयति ।

### २ पूर्वाचार्यमतेभ्य इति ।

बीजं दृग्गितिक्यार्थं संस्कारिवशेषः । तदेव पूर्वाचार्यमतेभ्यः श्रेष्ठं रहस्यं गुप्तं च चिक्कलं समीचीनं यथा स्यात्तथाऽहं वक्तुं उदात इत्यन्वयः । बीजं किं स्वकल्पितमिति निराकरिषाय पूर्वाचार्यमतेभ्य इत्यस्य प्रयोगः कृतः । ऋषीत् पूर्वाचार्यमतेभ्य एव यदा- द्वीजं गुप्तं सिध्यति तत्तदेव वक्तुं मे प्रयास इत्याचार्यस्याशय इत्यन्यत्स्पष्टार्थम् ।

३. इदानीं केषां सिद्धान्तानां मतम् प्रतिपादयामीत्याइ । पाेेेलिशरामकेति ।

त्रव सिद्धान्ताः पञ्च सन्ति, पैलिशकृत एको द्वितीया रोमककृतस्तृतीया वसिष्ठप्रतिपादितस्वतृष्ठेः सूर्यप्रकाशितः पञ्चमा ब्रह्मका कथित इति । सूर्योहकसंवादानुसारेक
गंगादिम् निषु यक्तानं पुलिशेन महिषेका प्रोत्तं स पैलिशो यद् ब्रह्मशापाद्रोमकनगरोद्भूतेन
सूर्येक रोमकाय यवनजातिषु प्रोत्तं स रोमको यद् विष्ठेन स्वपुत्ताय पराशराय दत्तं स
वासिष्ठा यत् सूर्येक मयदैत्यायादिष्ठं स सेरो यञ्च ब्रह्मका स्वात्मजाय वसिष्ठाय दत्तं स चवेतामहः सिद्धान्तो जातस्तथा चाह्कं प्रति सूर्यवाक्यम् ।

सूर्य उवाच । पैतामडं च सारं च वासिष्ठं पाेलियं तथा। रोमकं चेति गणितं पञ्चकं परमाङ्गुतम् 🛭 वेदैः सह समुद्भनं वेदचतुः सनातनम् । रहस्यं वेदमध्यस्यं स्कृतवान् यत् पितामहः । तेन पैतामइं ज्ञानमादां तच्छुतिसंमतम्। तेन दत्तं स्वपुत्ताय वसिष्ठाय महात्मने ॥ हिताय परया बुद्धा परमं ज्ञानमुत्तमम्। श्रंशावतारये विष्युर्णदा ब्रह्मायमादिशत् ॥ म् नाभिकमलाद्भतं वदै: यह चतुर्मुखम् । ब्रह्मचानमयं चेदमस्मे संदिश्य स प्रभुः मामप्यादिष्टवान् सृष्टिनिमित्तं कालसिद्धये । चचुर्भूतं तदा मद्यं संददे। ज्ञानमुत्तमम् ॥ तत्सारमिति विख्यातं गवितं परमाद्वतम् । तन्मयापि मयायैततपद्मा तापितेन च श्रादिष्टं परमं श्वानं शिष्यभूताय साधवे । वासिष्ठं च वसिष्ठेन पुत्राय प्रतिपादितम् । परागराय तेनाथ मुनिभ्य: सूत विस्तृतम् । पैलियं पुलिशेनात्तं गर्गादिमुनिषु ध्रुवम् ॥ रोमकं रोमकायातं मया यवनवातिषु । चातेन ब्रह्मण: गापात्तचा दुर्यवनस्य च ॥ रोमके नगरे तच्च रोमकेण च विस्तृतम्। दित पञ्चपुराखानि गणितानि प्रचचते ॥

यतेस्तथा "दिनकरविष्ठपूर्वान् इत्याद्याचार्यमङ्गलेनेदमवगम्यते यत् प्रथमा रचना म्रह्मणा तता विष्ठिन ततः पूर्णेण ततः पुलिशेन तता रामकेण कृता । चय "रहस्य वेदम्यस्य स्मृतवान् यत् पितामहः" इत्यादिना म्रह्मणा तदेव ज्ञानं लब्धं यञ्च वेदमध्यस्यमधाद्वेदाङ्गक्रपमाधीतता वेदाङ्गरचनापमानापञ्चकाल यव म्रह्मिद्धान्तरचनेति पिध्यति तन्ज्ञानं म्रह्मणा स्वपृत्वाय विष्ठाय दत्तं विष्ठिन च स्वनाम्ना चगित प्रकाशितं तेन प्रतीयते विष्ठिपिद्धान्तस्य रचना म्रह्मिद्धान्तरचनानन्तरमल्पेनेव कालेनेति चायते च तत्तत्प्रकारस्य लिक्ष्मपर्याले।चनया च । सूर्यपिद्धान्तरचनाकालस्तु नित्यानन्देन पिद्धान्तराचङ्गता कलेः वद्विशच्छतमिते।ब्दगले व्यतीते निगदाते । स कालस्तु चार्यभटकृतसिद्धान्तस्य प्रसिद्ध यव । तेन सूर्यपिद्धान्त चार्यभटकृतसिद्धान्तसमकालिक यव पिध्यति विभाति च तथ्यं

नित्यानन्दप्रतिपादितमार्यभटीयसिद्धान्ते न कुषा प पूर्वसिद्धान्तमतप्रतिपादनात् । सामातं प्रचित्रतः सूर्यसिद्धान्तः कृतयुगान्तकालिकस्तु केनिचदन्येन प्रकल्पिता नवीन पति स्कुट-मेव यूट्यसिचारप्रकृतानां गणकानाम् ।

भारतवर्षे ऋषिप्रयोतानां सिद्धान्तानामेव प्रमायं नान्येषां तेन भारतवर्षीयाश्चिरन्तनाः श्राचार्यः क्रमपि मुनिप्रयोतं सिद्धान्तं स्वीकृत्य तत्र बोजादिकं दत्त्वा स्वं स्वं सिद्धान्तं च-क्र्यया ब्रह्मगुप्रेन ब्रह्मसिद्धान्तं स्वीकृत्यात्मसिद्धान्तो विरचितः ।

(ब्रह्मातं यहगणितं महता कालेन यत्खिलीभूतम् । चिभिधीयते स्कुटं तिकाष्णु वु-तब्रह्मगुप्रेन)

भास्तराचार्येणापि स एव ब्रह्मसिद्धान्तः स्वीकृत एवमन्येऽपि चूर्यसिद्धान्तादीन् स्वीकृतंति । तेन तत्तदाचार्यरचितसिद्धान्तान् तत्तत्स्वीकृतमुनिसिद्धान्ताम् व्यवहरित तत्तुत्तरकालीना विद्वांसे।ऽत एव वदित वराष्ट्रमिहराचार्यः "पञ्चभ्यो द्वाबार्यो व्याख्याते। तात्राव्याये द्वे। पेलिशरोमकसिद्धान्ते। व्याख्याते। तयोभंगवादिव बीखं दत्या विस्तारिते। स्वकृतसिद्धान्ते । अवेदमुतं भवित लाटाचार्येव पेलिशरोमकसिद्धान्ते। स्वोकृत्य तत्र बीजादिविशेषं विधाय रचिते।ऽन्यः सिद्धान्तः । त्रत एव यथा मदीयं करणं सर्वजनस्वीकृतं भवेदिति बुद्धा पञ्चानां सिद्धान्तानां मतानि स्वीकृत्य रचिता चाचार्येथयं पञ्चसिद्धान्तका । एवमेव विज्यवन्द्वादयो वसिष्ठसिद्धन्तादीन् स्वीकृत्य स्वान् सिद्धान्तान् रचयामासुः न ते साचाद्वसिद्धान्तकर्तार इति मन्मतम् । यत्त रोमकसिद्धान्तः श्रीखेव-कृतः "श्रीखेवेन गृहीत्या" इत्यादि ब्रह्मगुप्रवाक्यात्कथयन्ति तत्र तथा कल्पने रोमकसिद्धान्तस्य स्मृत्यन्तर्गतत्त्वाद्धाटाचार्यादपि नवीनत्त्वाद्धात एव तत्र "श्रीखेवेन गृहीत्वा रवो। व्यारामकः कृतः कृतः कृतः वन्या" इति पाठा युक्त इति मन्मतम् ।

मन्मते सूर्यपुलिशरामकसिद्धान्ताः प्रायः समकालीना स्वेत्यस्य दाळाथै प्रपञ्च-यिष्याम्यग्र इति ।

- ४ इदानीं पञ्चानां सिद्धान्नानां दृगाणितेस्यत्वं निह्नपयति । पेालियकृत इति । स्पष्टार्थम् ।
- ५-० इदानीं स्वक्तनेव्यतामाइ । यत्तत्पर्गमत्यादि । स्पष्टार्थम् ।
- ८-१० इदानीमहर्गणानयनमाह । स्पारिववेदसङ्ख्यमित्यादि । स्पष्टार्थम् ।

चनेषपितः । रामकमुगमकेन्द्वारित्णादिवस्यमायाचार्याक्रपदीन रामकमते २८५० एतेषु सारवर्षेषु चित्रमासाः = १०५० चयाडाः = १६५४० एभ्यः सारमासाः = ३४२००, चान्द्रदि-नानि = १०५०५०० सावनदिनानि = १०४०६५३, एकस्मिन् सारमासेऽधिमासमानम् = १०५० = इक्ट अस्मादनुपातेनाधिमासानयनमुक्तव्रम् । तत एकस्मिन् चान्द्रदिने चयाहमानम् = प्रभुक्ष वर्षे स्वल्पान्तरात्, तताऽनुपातेनावमानयनमुपपन्नं भवति । मनुशरा यन्थारम्भे गुबखसप्रहारयोग्यः चेप बत्युपपत्नं सर्वम् । ऋषेदमबधेयं यदाचार्येख स्वल्पान्तराद्यन्थारम्भ-कालिकोऽधिमासचेपस्यक एव यते। न तर "रोमकपूर्ये। द्युगवात्खितिश्रिघादि "त्यादिना-ऽधिमासचेपाभावः सिध्यति ॥ विशेषं तच्छ्रोकव्याख्याने क्रथयिष्य इति ।

११-१६ रदानीमन्येषां चतुर्व्यां सिद्धान्तानां मतानुसारेबाधिमासदिमानं तत्तन्मती-याष्ट्रगंबसाधने।पयाचा । दिघ्रासाष्ट्रेत्यादि ।

भट्टोत्पलमतानुसारेष पालिशसारयाः सारवर्षादिमानं समानमेव केवलं नाम्ना भेदः । चर्षात् पराचरादिमते यत् सारमानं तस्य पुलिशाचार्येस सावनसंचा कृता । एवं सावनस्य सारमंचा कृता । परन्तु यद्येवं स्वीकृत्य पालिशमतेनाधिमासादयः साध्यन्ते तर्षि, श्राचार्गेात्रप्रकारेख महान् भेदा द्युत्पदाते । त्रतः १९-१३ श्लोकानामदाावधि याद्यातच्ये-नाशया मनिस नायातस्त्रशापि भट्टोत्पललिखितपै।लिशमतानुसारेखेकस्मिनधिमासे सारिदद-यानामायद्भमानानि १९ - १३ श्लोकचोधनोपयोगीनि लिख्यन्ते ।

मानानि, १९६, १९६ १, १९६ ३, १९६ १३, १९६ १६, १९६ ६६८,

श्वमेकस्मिन्से। रवंबेऽधिमासमानम्।
$$\frac{463 c c}{4 c c c c c c c} + \frac{9}{2 + -9} - \frac{9}{2 + -9}$$

तत चासत्रमामानि

 $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{6}{2}$ ,  $\frac{6}{2}$ ,  $\frac{6}{2}$ ,  $\frac{2}{2}$ ,

यञ्चासद्वान्तकाप्रकाशका।

यवमेकस्मिन्नवमदिने चान्द्रदिनामामासन्नमानि

६३ 
$$\frac{63350}{62603} = 63 + \frac{9}{9 + \frac{9$$

### तत चारतमानानि

६३, ६४, ६३ १०, ६३ १४१, ६३ ३६२, ६३ ४३३, ६३ १२४१६, ६३ १२८४८, ६३ २५२६५ च्छा सामित्रे सेरमते १८०००० सेरबर्षेषु ६६३८६ मध्यमासाः १०४५०६५ चयाताः।

तता गुमवर्गमायपिरस्मित्ययमञ्लोकेन

सारमासाः = २१६००००

षधिमासाः = ६६३८६

बान्द्रमासाः = २२१६३८६

चान्द्रदिनानि = ६६०६१६००

चयाहाः = १०४५०६५

सावनदिनानि = ६५०४६५०५

मेाराब्दा: = १८०००

नाचपदिनानि = ६५६२६५०५

यवं रामकमते २८५० सारवर्षेषु १०५० चिथमासाः १६५४० चयाहाः।

सारमासाः = ३४२०० ततः

व्यधिमाषाः =

चान्द्रमासाः = ३५२५०

चान्द्रहिनानि = १०५०५००

चयाद्वाः = १६५४०

सावनदिनानि = १०४०६५३

साराब्दा: ==

नाचपदिनानि = १०४३८०३

षाचार्येण वसिष्ठब्रह्ममतानुसारेण सारादिमानानि न लिखितानि भ्रष्टुत्वात्, परन्तु वीलिशमतेनापि युगवर्षमामादिमानानि न प्रदर्शितानि तेन पुलिशाचार्येख स्थिरसारवर्षेषु स्थिराधिमासादिसङ्क्षा न इठितेत्यनुमीयते, ततो भट्टोत्पलेन पुलिशमतानुसारेख यानि द्यारादिमानानि लिखितानि तान्यन्यान्येव विभान्ति, मट्टात्पललिखितपुलिशाचार्यमतीयसाव-नदिवसेभ्यः "खार्कच्रेऽग्निदुतायनमपास्ये"त्यादि पैालियरव्यानममपि न घटते इति ।

१०-२२ इदानीं वर्षाधिपत्यादिसाधनमाह । मुनियमधमे चादि । प्रतिराधि शेषम्, प्रपन्नसहितानि वर्तमानसहितानि । श्रष्टीत्, कृषाधिकानि । श्रन्यत् स्पष्टार्थम् ।

म्बर्गापपत्ति: । षष्ट्राधिकशतकप्रसावनदिनेरेकं वर्षे परिकल्प तक ये। वार: स एवा-ब्द्रप इति प्राचीनै: फलाये कल्पितम् । तपाहर्गणस्य खग्डद्रयं, गणितारम्भाद्रन्यारम्भपर्यः न्तमेकं यन्थारम्भाद्वर्तमानदिनपर्यन्तं द्वितीयम् । ऋष प्रथमखण्डं शून्यद्विपञ्चयमेर्धर०विभज्य लिक्ध हरचातसममेकं मुनियमयमित् २२२० सममन्यत्खा । प्रकल्पितं तता गिषतारम्भादहर्गः बस्बह्रuम् = २५२० imes ल + २२२० + ब्रह्र । ब्राधाब २२२० + ब्राह्र । इदमपित्र न्यद्विपञ्चयमेनिमन्यकल्पाते लब्धि: = लं शेषं = शे तदा पूर्वाहर्गणस्य ह्यान्तरम् = २५२०ल + २५२०लं + शे इदं खर्तुदहने ३६० विभन्य सञ्धानि वर्षाणि = २ ल + २ ल + 🔐 कल्यते शे श्रस्मिन् ख-नुदहनेहूंते लब्धि: गव, शेषं = शे प्रथ वर्तमानवर्षाय सा लब्धि: सैका कृता तता गिवातारम्भाद्रत्तेमानवर्षेपयेन्तं वर्षेगगः = २ ल + २ ल + गव + १ । श्रष्ट षष्ट्राधिकशतस्य-सङ्ख्या सप्रहूतावशिष्टुं वारचयं ततो वर्षगयस्तिगुवितो जातः = २१ ल + २१ ल + ३ (गव + १)गणितारम्भे वर्षपतिर्बुधस्तेन रव्यादिगणनायँ गणितारम्भकालिकं चेपकं प्रयं प्रविष्य जाता वर्षपतीरव्यादिकः = २१ ल + २१ ल + ३ ( गव + १ ) + ३ स्मतष्टे जातः = ३ ( गव + १ ) +3-9=३(गव+१)-४ यदीयं सङ्ख्या सप्राधिका तदा पुनः सप्रतष्टा ततः १०-१८ श्लोकावुपपत्ने। । एवमहर्गगं चिंशता विभन्य लब्धान् मासान् वर्तमानमासाधै सैकान् कृत्वा स्मत्रष्टमाससङ्ख्यया द्विमितया सङ्ग्राय स्मभिविभन्य शेषं मासाधिपतिमानीतवान्, चनेन १६ श्लोकोपपति: स्फुटा भवति ।

श्रय स्प्रोद्धृते दिनेश इति प्रसिद्ध एव ।

"द्वाराधिपस्य बहा निरन्तरं दिवसनाधस्येत्यादिना प्रतिहारायां पञ्चपञ्चवृद्धा हारा-धिपा भवन्ति प्रथमा होरा तु दिनपतेरेव तेने (होरा – १) यं संख्या पञ्चगुवा दिनपति-युता जाता होरेशा गतः = दिनेश + १ (होरा – १) ऋष यथेष्टगुवितसप्रयोजनेनापि स वव होरेश इति द्विगुवितदिनेशगुवितसप्रयोजनेन जाता होरेशा गतः = १४ दिनेश + दिनेश + १ (होरा – १) = ११दिनेश – १ + १ होरा = १ (३दिनेश – १ + हो) तत इयं सङ्क्षा सप्रतष्टा होरेशा गता भवन्ति, वर्षाधिपस्चतुर्थे इत्यादि सुगममित्युपपन्नं सर्वम् ।

२३-२५, इदानीं फलादेशायँ राष्ट्रयंशपत्यानयनं तत्तामानि च कथयति । द्युगवे क्रुपाभ्यधिक इत्यादि ।

श्रव प्रथममङ्गेषं सैारवर्षसावनसंख्याभिर्विभज्य शेषं च विश्वाता विभज्य शेषं मध्य-ममानेन राश्यंशाः कल्पिताः । वर्तमानराश्यशार्थमङ्गेषः सैकः कृतः । राश्यंशानां पतय-स्त्विमे । कमलाद्भवः । प्रजेशः । स्वर्गी, इन्द्रः । चन्द्रः । मान्यः । वासः । कमला । चनलः । चन्तः । रविः । श्राशी । इन्द्रः । गोः । निर्फ्रोतिः । इरः । भवः । गुष्टः । पितृदेवः । वहवः । वलदेवः । समीरवः । यमः । वाक् सरस्वती । श्रीः लच्मीः । धनदः कुवेरः । गिरयः पर्वताः । धाषी भूमिः । वेधाः ब्रह्मा । परः पृहवः विष्णुः । श्राष स्वर्गी तथा निर्फ्रतयः इत्येता शब्दो कल्पितावस्माभिस्त्रिंशत्सङ्ख्यापूरवार्थम् ।

### करखावतारः।

### १. कृतगुबेत्यादि ।

चनेन क्लोकेन किं साध्यमतीति न चायते उत्यशुद्धत्वात् ।

२-६ रदानी चन्द्रसाधनमाइ । रसगुयनवेत्यादि ।

द्युगबेऽद्वर्गवे रसगुवनवेन्द्र १९३६ युत्ते ततः चर्चियुबब्दगुवो३०३१ द्वृते या लब्धि-स्तस्या चनसंचा चेया शेषं नवभिः सङ्गुरूय चष्ट्रचिने २४८ विभन्य लब्धेगेतिसंचा शेषस्य वदसंचा चेया । धनसंचं बेडिशहूतं शेवं पृथक् रक्षच चितुवितं चतुर्भतं फलं राश्यादि स्थालेन पृथक्स्यं शेषं भगवात्मकं रहितम् । इदं प्रथमखर्ग्डं चेयम् । तता घनसंचं द्विगुणं श्रिमुनिनवयम २६९९ इतं फलं राश्यादि द्वितीयं खरखम् । विषयधृतयः १८५ पञ्चाशीत-यहित्यतेक्संख्या गतिसंचेन गुविता गतिकाष्ट्रांचेन गतिदयांचेन हीना कलात्मकं फलं तृतीयं खबडं स्यात् । परन्तु यदि पादसङ्क्षा वेदाकी १२४ धिका तदा तेषु गतिसंचेषु गत्यदु धनं कृत्वा तृतीयं खब्ढं पूर्वेात्तं साध्यम् । पदतः पदसंचकाञ्च वेदाकीः शोध्याः शेषं तदा गटसंचं चेयम् । ततः खरबन्यसंस्कारे वेदाकीधिके पटसंचे भगवार्थे राशिषद्वं कलाचतुष्ट-याधिकं चेप्यं तर्वेव शेषपदसमा श्रंशास्त्र चेप्याः । एतदुक्तं भवति यदा पादसंचा वेदाकी-धिका तदा वेदार्करिहतपदसंचस्य शेषपदसंचां कृत्वा तत्समा प्रंशास्तर योज्या प्रन्यशा षूर्वागतपदसमा एवांशास्तृतीयखण्डे योज्यास्तदा मध्यमश्चन्द्रो भवति ततस्ते: पदैर्धनर्वात् वस्यमायं फलं देयम् । ऋषात् वेदाकाल्पपदेषु ऋयं ऋधिकेषु धनमिति बुद्धिमद्भिः स्वय-मेवाह्यम् । यवं शेषपदमेकानं पञ्चगुणं कृतनवदश९०६४युतं यागफलं मनुवेदयमेभ्यः २४१४ शोध्यं श्रेषं तच्छेषपदगुवितं चिष्ट्र्योद्भृतं कलात्मकं फलं च पूर्व।गतमध्यमचन्द्रे देयं तदा वास्तवा मध्यमचन्द्रा भवतीत्यर्थः।

भवेषपितः । भाषार्येषाष्ठगेषस्य खराड्ययं कृतं २०३९ भ्राप्तः सङ्क्ष्याभिर्धनसंश्चं निष्ठत्य प्रथमं खराडम् । भ्रष्ट्राजिनेगितिसंश्चं निष्ठत्य नर्वाभविभज्य द्वितीयं खराडम् । यदसंश्चं च नवभिविभज्य तृतीयं खराडं चेति तथा कृतिऽष्टर्गणस्य जातं हृपान्तरं = धन × ३०३९ + व्राप्तः । प्रयास्य चर्दं खराड्ययं पृथक् चन्द्रगत्या सङ्ग्रास्य मिथः संयोज्य चन्द्रगत्या सङ्ग्रास्य मिथः संयोज्य चन्द्रगत्या सङ्ग्रास्य मिथः संयोज्य चन्द्रगत्या सङ्ग्रास्य । तदाथा प्रथमखराडे २०३९ दिनसमूष्टभवश्चन्दः

भग राजि राजि । भग राजि राजि ।  $= 4 - \frac{3}{3} + \frac{2}{2600}$  चनगुको चन  $-\frac{3}{3} + \frac{29}{2600}$  चात: प्रथमखण्डभवश्चन्द्र: श्राच कल्यते

## ॰ ददानीं तिथिनचचानयनमाइ । शस्यद्वंदलमिति ।

शस्यद्वंदलं शशिचतुर्थोशस्त्रकृत्या नविभिशुंखितस्तदा राशिस्थाने सर्वमानं भवेतन येऽशा अवशिष्टास्ते मुहूर्ताः स्यः । एवं व्यक्तेन्द्रुदलं पञ्चभिराष्ट्रत्य तिथिभेवति तन येऽशा अवशिष्टास्ते मुहूर्ता श्रेया इत्यथेः ।

श चेषापपितः । कल्यते शस्यद्भेदलं = द + चं तदा शशिना मानं = ४ द + ४ चं कलः कलः = ३० × ६० × ४ द + ६० × ४ चं तता भभागेष्ट्रशतीलमा चृत्यादिना

गतनचन्यानं =  $\frac{30 \times 60 \times 80}{coo}$  +  $\frac{60 \times 80}{coo}$  =  $\frac{3 \times 6 \times 80}{c}$  +  $\frac{30}{60}$  =  $60 \times 60 \times 80$  प्रथमं स्वयं निरवयवं गतनचन्यानं द्वितीयखंग्रह  $\frac{30}{60}$  मिदं वर्तमाननचन्यययं निश्चदुवितं वर्तमाननचन्यय्य गतमुहूर्तमानं =  $60 \times 10$  यत्र एकस्मिन्नचने मध्यममानेन निश्चन्महूर्तो भवन्ति । चतः शश्यद्वेदलं नवगुणितं तन राशिस्थाने गतनचन्मानमंशस्थाने वर्तमाननचनस्य गता सहूर्तो भवन्तीत्युपपन्नं नचनानयनम् । एवं कल्यते व्यक्तेन्दुदलं =  $60 \times 10$  चते चते व्यक्तेन्दुः

स्व + २ मं = ३० × २ द + २ मं = मंगाः । तते। द्वादग्रीभभागेरेका तिथिरिति गततिथमानं = ३० × २ द + २ मं च चापि द्वितीयकार्यं मुदूर्तमाधनार्थे चिंगद्रुकितं जातं वर्तन् मानतिश्चेगतमुदूर्तमानं = ३ मं। चत उपपन्नं तिथ्यानयनम् । तिथिशब्दः पुंल्लिङ्गो ऽपि " सक्षानामि दूर्विमातीश्चीनुपतस्ये तिथिरेकिकातिथिरिति" मीडवैन्तिस्तेन " तिथिस्तद्वदेवोक्त"- इति साधुः ।

### ८. स्टानीं दिनमाममाइ । महरादाविति ।

मकरादी दिने दिने भूस्वर्गतितिथिमित एकनवपञ्जेकमित: १५६१ विभिस्त्रिभि: एलेर्गुतस्तदा दिनमानं भवेदेवं कर्कटकादी तदेव चर्वरीमानं राविमानं भवति ।

चनेपवितः । चवन्तिकायां मकराढी परमाल्पदिनमानं पलात्मकं भूनवपञ्चेकमितं प्रकल्य ततः प्रतिदिनं पलप्रक्य वृद्धिः कल्पिता दिनमाने । चव मकरादी यद्दिनमानं तदेव कर्कटकादी राषिमानं भवतीति तदेव कर्कटकादी शर्वरीमानमुदितमाचार्येवेति सर्व निरवदाम् ।

६-१०, स्टामी मध्याष्ट्रकायां मध्याष्ट्रकायाता रव्यानयनं चार । वर्कटकादिष्यित ।

कर्कटकादिषु रवेर्यद्भुत्तं राशिमानं तद्द्विगुषं तदा मध्याष्ट्रे द्वाया भवेदेवमनयेव युत्रया भकरादिषु यत्फलमामक्केतन्मरखलाद् द्वादशभ्यः शोध्यं तदाऽस्मिन् स्थाने रविभविति ॥ शविमष्ट्रिदिने या मध्याष्ट्रक्टाया तस्या चद्धे राश्यात्मकं राशिषययुतं तदा याम्येऽयने रविभे-वति । उदगयने तु पूर्वागतं द्वायादनं पञ्चदशभ्यः शोध्यं तदा रिवभविति ।

चनित्रकायां प्राचीनमते परमक्रान्तिसमा चर्थात् चिनांश्श्यसमा चर्यास्तेन रवे। कर्कटकादिगते मध्याष्ट्रे द्वायाया चमावस्तता राग्ने। राग्ने। मध्याष्ट्रे इत्य-इत्या कार्यकादात् मध्याष्ट्रे द्वायाया चमावस्तता राग्ने। राग्ने। मध्याष्ट्रे इत्या इत्या कार्यकादात् कर्कटकादिव मुन्तं द्विगुवं मध्यन्ति भवेच्छायेत्युक्तम् । चयान्त्रे मुन्तं चातं तद्द्विगुवं द्वाद्याङ्गुल-इमा द्वादयाङ्गुलगङ्कोग्काया भवित तते। इनन्तरं सा चापचीयते तेन हेतृना मकर्यादव मक्तवाच्छाध्यमत्यक्तम् । चय कर्कटकादेयाम्यमयनं भवित याम्यायनारम्भे रविमानं राण्निचयं तत रष्ट्रिवने कर्कटकादेयेद्वुक्तं राण्निमानं तदेव द्विगुवं मध्याष्ट्रच्छायाऽता मध्याष्ट्रच्छायादल-मव मुक्तराण्यमानं भविष्यात तञ्च राण्निच्यमुत्रमक्तं। भवत्यव पूर्वप्रकारिक्तोमेन । एवसुद-गयने मकरादे। रविमानं राण्निवकं तदा मध्याष्ट्रच्छाया च द्विगुवितमकरादिभुक्तराण्ठिरहित-द्वादश्यमा तेन

महा = १२ - २ ( मकरादिभुक्तरांचि )

चतः २ ( मकरादिमुक्तरांचि ) = १२ 🗕 मका

तथा, मकरादिभुक्तराथि = ६  $-\frac{\pi e_1}{2}$  तत इदं मुक्तराथिमानं राधिनवकेन मकरादिर-विमानेन गुतं जातमुदगयने रिवमानं = ९५  $-\frac{\pi e_1}{2}$  चनेन ''ठदगयने संशोध्यं पञ्चदशभ्यो रिवर्भवतीत्युपपन्नं भवति ।

१९-१३ इदानीं द्यायाता लग्नानयनं लग्नाच्हायानयनमाइ । द्वादश्रम: सच्हायेरित्यादि ।

रस्कृताशाः वर्षिशत् भाज्यः कल्पस्तथा येष्ट्रकाया सा द्वादशयुता मध्याष्ट्रकाः योना हारः कल्पस्तता हारेष भाज्य विद्वते यञ्जव्यं तदकेष रविराशिमानेन सहितं तदा लम्नं भवित पश्चिमकपाले तु प्रथमं यञ्जव्यं तञ्चकाद्वाद्वाशिषद्वाद्विशोध्य शेषं रविराशिमानेन सहितं तदा लग्नं भवित । श्रथं लग्नाच्छायानयने तु लग्नादकं विशोध्य शेषस्य लिप्रा एव प्राक्कपाले छेदो हरो भवित पश्चिमकपाले तु ता लिप्राश्चकाद्वाञ्चक्रकलादलाद्विशोध्यास्तदा हरो भवित । श्रूच्याम्बराष्ट्रलक्षोदबद्वानां शूच्यशूच्याष्ट्राव्यिषद्वानां ६४००० तता भागे श्रूते यञ्चव्यं तस्माद् द्वादश शोध्याः शेषे मध्याष्ट्रकाया योज्या तदा लघुविषष्टिसद्वान्तान्तुस्रार्थेष्ट्रकाले द्वाया भवतीत्यर्थः ।

श्रवीपपति: । इष्ट्रकाले क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः प्राक् वितिचे लगति तदेव लग्न-मिति प्राचीनानां सम्प्रदायस्तेन रव्युदये रिदरेव लग्नं मध्याङ्के स्वल्पान्तराद्राधिषययुतार्क-समं कल्पितं तदा मध्याङ्केष्टभयोरन्तरं शून्यं तथेष्टमध्याङ्कच्छाययोरन्तरं = इक्षा — मछा भविष्यति । उभयत्र तारतम्येन द्वादश संयोज्यानुपति। यदि द्वादशभी रिवलग्नयोरन्तरं राधिषयं लभ्यते तदा द्वादशयुतेष्टमध्याङ्कभान्तरेव किमिति लब्धमिष्टकालिकलग्नाकीन्तरं राध्यात्मकं व्यस्तानुपातेनेच्छाफलस्य ष्ट्रासात् ।

यवमन्तरं =  $\frac{e^2 \times 3}{e^2 + e^2 + e^2}$  ददं रिवयुतं प्राक्कपालस्थे रवे। लग्नं भवित पश्चिमः क्षणाले तु इदमन्तरं पश्चिमिकितिने क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशे। लग्नस्तस्मादश्चीत्स्प्रमलग्ना-दक्षेविथि तेनेदं चक्राद्वीद्वाश्चिद्वाच्छे।ध्यं तदा लग्नाक्येगरन्तरं भविष्यित तदन्तरे रिवं संयोच्य लम्नं च्रेयमिति ॥ यवं लग्नाच्छायानयने प्राक्षकपाले लग्नाक्येगरन्तरमेव पूर्वीनुपातान्यं फलं पश्चिमकपाले तु तदन्तरं चक्राद्वीच्छोध्यं तदा पूर्वीनुपातागतं फलं सिध्यित परन्तु चावाययाच कलात्मकमन्तरं गृहीतं तेन पूर्वीनुपातागतमन्तरं राश्यात्मकमृत्राद्यश्यतगुवित्तमनेनाधुनानीतेनान्तरेय समम्। तथाकृते जातम्। यं =  $\frac{36 \times 9000}{92 + 8000} = \frac{68000}{92 + 8000-मळा}$ ः १९ + इक्य-मळा =  $\frac{68000}{61}$  = ल ततः समशोधनादिना इक्य = ल - १२ + मळा । इत्यु-पपन्नं सर्वम् ।

## इति नवत्रादिच्छेदः।

१-६ इदानीं पुलिशमतेनाकेचन्द्रानयनमाइ । खाकेन्न इत्यादि ।

चर्या वार्वे वार्वेवियत्यधिकयतेन गुचित गुचितकालादिन्नदुतावनं चयितंयद्वियाध्य शेवं इपान्नियमुद्दुतायकृते: ४३८३९ भक्तं समात् सम्पूर्वे। ध्येत् भगकात्मको रिक्मेवित मध्यमस्ततो यत्केन्द्रं भवेत् तत् विवंशांयं वियत्यंयविद्वतं कृत्वा केन्द्रं कल्पम् । ततः केन्द्रराशियमा वर्ष्यमावाः सला मध्यमे रवे। चय उपच्या धनं च वर्ष्यम चर्षात् प्रवमराणिवद्वे व्यवद्वयात्थाः कलाः चया द्वितीयवद्वे व्यवं भवन्ति तदा स्कुटा रिवर्भवति । ताः वलाक्य, एकादय, १९ चष्ट्रवद्वमष्ट्रचत्वारियत् ४८ इपोना स्मातिरेकानस्मतिः ६६ सेव व्यवता चार्थतः पुनः सेव ६६, नववद्वं चतुःपञ्चायत् ५४, चचकृतिस्य पञ्चविद्वतिः २५ । नवाद्वं चतुःपञ्चायत् ५४ पञ्चकृतिस्य पञ्चविद्वतिः २५ । नवाद्वं पतुःपञ्चायत् ५४ पञ्चकृतिस्य पञ्चवित्तः २५ । नवाद्वं चतुःपञ्चायत् ५४ पञ्चकृतिस्य एक्षातः ०० स्काधिका च स्मितः ०० स्ववद्वं चतुःपञ्चायत् ५४ पञ्चकृतिस्य २५ ।

तदाया, प्रथमखब्डानि = ११ । ४८ । ६६ । ६६ । १४ । २५ दित्रीयखब्डानि = १० । ४८ । २० । २९ । ५४ । २५

चस्य प्रकारस्य व्याप्रिदर्शनाय कल्यते सविशांशकेन्द्रप्रमाखं रास्त्रेकं तदा सकराशि-जन्यं प्रथमसम्बोत्यं फलं स्कादश, द्वितीयसम्बोत्यं च दश द्वयायाने जातं मन्दफलमेक-विश्वति: । स्वं सविशांशकेन्द्रप्रमाखे राशिषद्वे प्रथमसम्बोत्यकलं पञ्चविश्वति: । द्वितीयस्व-बहोत्यं च पञ्चविश्वतिद्वयायाने जातं मन्दफलं पञ्चाशत् कला: ।

यवं सप्रराशिसमे सविशायकेन्द्रे पुनः खबरद्वयोत्याङ्कानां मध्ये प्रथमः प्रथमे।ऽङ्क एव याद्योऽश्रीत् यदा सविशायकेन्द्रं राशिषद्वाधिकं भवेतदा तस्माद्राशिषद्वं विशेष्य सेवराशि-वशात्पुनः खग्रद्वयादितः स्वस्वकनं गृष्ठीत्वा तदोगः कर्तव्यस्तदा तदेव मन्दकलं धना-त्मकं भवित इत्यर्थः। त्रव पुलिशमतेन कथं केन्द्रं साध्यमित्यस्यान्यनमाद्यायेखं न लिखित-माद्यायसमये पुलिशमतीयकेन्द्रस्यातिप्रसिद्धत्वादित्यनुमीयते।

प्रवेषपति: । कल्यन्ते केन्द्रांशा: ९०° । ४०° । ९०° । ९२०° । ९३०° । ९६०°

ततः १४० परमे मन्दफले पूर्यसिद्धान्तरीत्या क्रमेख मन्दफलानि

# = 600 | 800 | 000 | 6000 | 6500 | 6500

१४ । ९३ । २११ । ६११ । ६९ । १९

फ्लक्ला: = २४' । ६०' । १३२' । १३८' । १००' । ४०'

षण पूर्वात्तकेन्द्रांशेषु १०°। ४०°। २०°। १००°। १३०°। १६०° रषु विश्वत्यंशान् प्रविष्य जाता: क्रमेख राश्य:

रा = १। २। ३। ४। १। ६ एतद्राशिसमन्धिपुलिशे तत्वरहानि

प्रसं = १९ । ४८ । ६६ । ६६ । १४ । २५ } सनयोगी कृते जाता मन्दफलकला: द्विसं = १० । ४८ । ७० । ७९ । ५४ । २५ }

मन्द्रपः = २९ । ६६ । ९३६ । ९४० । ९०८ । ५० एता: कला: स्वल्यान्तरात्पूर्वागतमन्द-प्रमक्तलासमा रवाते। मह्याख्यानं समीचीनम् । चन्येवां व्याख्याम्ये वच्ये ।

१०-१२ इदानीं चरादिसाधनमाइ । विश्वतिरष्टिरित्यादि ।

विश्वतिः २० प्रष्टिः साद्धां साद्धेगेडश १६। २० वाद्धानाः सप्र ६। ४५ प स्तिऽङ्काः पलमया गुग्यास्तथा क्रमादुत्क्रमाञ्च स्थाप्यास्तदा मेगदीनां परसम्बानि प्रवात्ति मेगदिषु विराशिषु तदुपितिरद्धेः सम्बोध्यामतिरद्धेः स्वर्थेन्द्रपाद्धाः स्वर्थेस्तशा कर्कटकारोषु विराशिषु तदः वच्यमितेरद्धेः स्वर्थेवेषुवताद्विष्वद्विनाद्वृद्धिः स्थात् । यवं तुलारोषु षड्राशिषु तेः स्वर्धेन्द्रियाः स्थात् । यथाञ्चायिन्यां पलभा ५ भन्या क्रमाद्विश्वतिः साद्धाृष्टिः पादानाः सप्र भ गुश्चिता जाताः १०० । ४२ । ३४ ग्रतानि खर्खानि मेगदिषयासम् । उत्क्रमात् ३४ । ४२ । १०० मक्रादिषयासम् । यत्रं मेगदिषम्भां चरस्वर्धानि

में वर मिर कर विंग कथा।

१०० । ४२ । ३४ । ३४ । ४२ । १०० । तुलादिवरणां १०० । ४२ । ३४ । ३४ । ३४ ।

कुः कीर मेर वर मिर

४२ । १०० एवं कर्याजाां येगि कृते मेवादीनां चयावां चरपलानि १०० । १४२ । १०६ कर्यार कर विंग कर्याः

कर विंग कर्याः
हिंगां च्यावां १०६ । १४२ । १०० । एवमेतानि तुलादीनां चरणां १०० । १४२ । १०६ । १०६ ।

कुः मीर

१४२ । १०० ।

म्रवीपर्णतः । यक्ताकुलपलमां प्रकल्य मेवादिवयाकां चरपलान्यानीय यदि तानि
पृथक्पृथग्विशेध्यन्ते तर्षः दिङ्नागसच्यंशगुणा उत्पद्यन्ते दिनमानसाधनार्थमाचार्येक
तानि द्विगुणानि कृत्वा विश्वतिरित्यादि पठितानि तभ्योऽनुपाता यदोकाकुलया पलभया
स्तानि द्विगुणपरस्वगढानि तर्षाष्ट्रपलभया किमेवं स्वद्वेशे द्विगुणपरस्वगढानि सिध्यन्ति तेवेषुवतात् विषुवद्विनात् । मेवादिराश्यिययेषु दिनकृद्धिक्पचिनी स्यात् कर्कटादिराश्ययेषु दिनवृद्धिरणचिनी स्यात् । ववं तुलादिराश्ययेषु दिनकृद्धिक्पचिनी स्यात् कर्कटादिराश्ययेषु दिनवृद्धिरणचिनी स्यात् । ववं तुलादिराश्ययेषु दिनकृद्धिक्ष हणचयेन मकरादिराश्ययेषु चापचयेन स्यादिति । वदं चरविनादिकाकमं सागरिक्षमाद्विपरिकी सागरिक्षमालयाभ्यन्तरे स्पष्टं
स्यात् । यतदुक्तं भवति सागरिद्धमाद्विपर्यन्तं चरस्ववेदेश स्वल्वान्तरात्सकृदं चरमागच्छत्यये
पलभाधिक्यात्वगढकेरन्तरं पतित तदर्थभ्यन्यवापि यथैतत्स्यष्टं तच्छेद्यके कर्षे क्ति
क्रथमि वृति ।

**९३-९५ रदानीं देशान्तरमाष्ठ । यद्मनान्तरका नाव्य रत्यादि ।** 

चवन्त्यां यसनपुरात् सप्रमाद्यस्त्रिभागाधिकः २ । २० देशान्तरचिकः: सन्ति वारायस्यां तु चिकृतिनेबनाद्यः; सन्ति । चन्यच देशान्तरप्रदेशानाये प्रकारं सवयत्या- चार्यः । योजनिवस्त्रात् पुरयोगीजनात्मसान्तरात् चिकृतिद्वात् नवसुवितात् खब्यु ६० इतादाञ्जव्यं तस्मात् स्वतादिनादुर्गीकृतात् चच्चुयविवरकृतिं रेबास्वदेशायांचान्तरकृतिं

बद्यात् त्यचेत् शेषस्य मूलं बद्बोङ्कृतं तदा देशान्तरचढिका मर्शन्त देशान्तरनाडीभ्यः पूर्वामतचरनाड्यद्वं चक्रस्य पूर्वाङ्कं उत्तरगोले ऋषं कर्तव्यम् । चक्रस्य चान्त्ये दिख्यगोले च वृद्धिः कर्तव्या तदा स्कुटा नाड्या मयन्ति तद्वोगर्माए चद्यादशैक्षिष्ठष्टं चरं त्यचेत् ।

चंचापितः । बल्यते रे रेबादेशस्त्रानं तद्याम्योत्तरवृतं च धूरे स्वदेशस्यानं तु दे तद्याम्योत्तरवृतं च धूदे दे स्वानवतः स्यष्ट्रपरिधिः देल, रेदे रेबास्वदेशयोरन्तरमंशात्मसं तन्त्रानं तु योजनात्मकान्तरतोऽनुपातेन यदि भूपरिधिना चक्रांशास्तदा योजनात्मकान्तरदे कि जातं रेदे = जातं योज चाचार्ये भूपरिधिमानं ३२०० कल्पितं तदा रेदे = जातं रेवा च प्रवाणितः चाचार्ये भूपरिधिमानं ३२०० कल्पितं तदा रेदे = जातं रेवा च प्रवाणितः स्वरं क्षां कल्पितं तदा रेदे = जातं रेवा च प्रवाणितः स्वरं क्षां च रेवा च रेवा च प्रवाणितः स्वरं च रेवा च च रेवा च च रेवा च च रेवा च रेवा च रेवा च रेवा च रेवा च रेवा च च रेवा च च

रेढे, रेल वर्गान्तरमूलं देलवमं कल्पितं ततांशात्मकं मानं देल भ दत्यस्य यदागतं तन्नाद्यार्थे बर्झिविभक्तम् । पूर्वे यञ्चरमागतं तद्द्विगुवं तदर्थमद्धे कृतं शेवं चाच सुगमम् ॥

९६. इदानीं तिविनवाच्याधनमाइ । ऋषं ल्पािष्ट्यतीति ।

चष्ट्रश्रातिष्रा स्वसृषं अवित तताः नृपातादुष्टकाभिनेषणं साध्यम्। यत्दुक्तं भवित स्वकाला चष्ट्रश्रात्वा लब्धं गतन्षणं भवित श्रेषका चिम्मन्षणस्य गतकास्ता हरात् चष्ट्रश्रात्याः प्रोद्ध भागकाः साध्या दत्यथैः। यवं व्यक्षाञ्चन्द्राद्विषट्कांशिष्ट्रेतानिधिभैविति तता नवाषस्य वेलासाधने भुनयनुपातः कार्यः। यदि गतिकलाभिः चष्ट्रिषटिकास्तदा नतेष्य-कामिः विम् । सन्धाः समेव गता रूष्यास्य नाद्यो भवितः। यवं तिधिवेलासाधने रवि-चन्द्रशोगैत्यन्तरमनुपाते याद्यमित्यवैः ।

१९- माधेमाचे रविगतिमानमाइ । गुरुचिखीत्यादि ।

षष्टिः ६० क्रमाद्भुष ३ शिकि ३ गुका ३ ग्नि ६ यम २ शिश १ वियुता तदा मासबद्के ४०। ४०। ४०। ४०। ४८। ४६ एताः कलास्ततः सेव षष्टिः सेका सङ्कपद्भपेका चर्थात् षष्टिः स्थानचतुष्ट्रये स्थाप्या सर्वेषेकाधिका कर्नव्या तथा सेव षष्टिः खेकवियुता एकच खेन शून्येनेनिताऽन्यचेकेन डीना तदा ६१। ६१। ६१। ६१। ६०। ४६ एताः कला चन्यस्मिन् मासबद्के भानाः सूर्यस्य क्रमात् मुक्तिभैवति—इत्यर्थः ।

भवेषपतिः । यक्षेतं राशि केन्द्रं प्रकल्य स्थूलं गतिपतं संसाध्य तत्संस्कारेण द्वादश-मासेषु गतिकताः साधिताः इति ।

१६-१६ इदानीं बरवसाधनमाह । सितवहुलयोरित्यादि ।

विरविभागात् रविरिष्टताच्छीतगाश्चन्द्रात् कलाः खतुं हुताशे -३६० हूंता लम्धं तत्क-रखं भ्रवित परन्तव वित्ववृत्तवाः शुक्रकृष्यवद्याः क्रमेख बद्गानाः व्यथ्यं कर्तव्याः । शतद्वतं भवति गुक्रवश्चीमरविषय्द्रविवरभागेभ्यः बङ्गावान् विशेष्धः वेषस्य लिग्नाः व्यथः । कृष्यवदीयान्तरांशे च बङ्गागम् पंयोज्य लिग्नाः याध्यास्ततः खतुंहुताशेः शून्यवट्करामे- ३६० हूंतादाल्लस्यं तत्करषं धन्यत् गतगम्बचट्यादि तिचिवत् षष्टात् गत्यन्तराद्गतेष्य-कलाताऽनुपातादाचा तिचिवेला बाधिता तचैव करबवेला च साध्या । बहुलचतुर्दश्यद्वात् कृष्यपचचतुर्दश्यतराद्वात् चकुनि:, चतुष्यदं, नागः, किंस्तुच्चमिति चत्वारि ध्रुवािक स्थिरािक करबािन चन्यानि चरािक स्वं सर्वािक करबािन चर्द्वे तिच्यद्वे प्रवर्तन्ते तिष्ठन्ती-त्यर्थः । चरकरबानां नामानि तु ववं, वालवं, कीलवं, तेतिलं, गरं, वािबक्यं, विष्टिरित ।

चनेपपति: । रविचन्द्रयोः बङ्गः बङ्गिः बङ्गिः ब्रह्मिकं करणं भवित गुक्रपचप्रतिपदः पूर्वभागे किंस्तुच्च नाम स्थिरकरणं चदा तिष्ठति । चतः गुक्रपचादिता ये विवरभागस्ते बङ्गिवरिष्ठितास्तदाः चरकरक्षप्रवृत्तिकालादन्तरांशा भविष्यन्ति तत्तस्तेऽ शः बङ्गिष्ठेता वा कलाः खनुद्रवने ३६० हूंता ववादितः करणान्यागच्छन्ति । एवं गुक्रपचान्ते पूर्णान्तकाले रवि-चन्द्रयेशिवरांशाः १८०० बङ्गिवरिष्ठिताः शेषं १०४ बङ्गिष्ठृतं लन्धानि चरकरणानि २६ सप्रतिष्ठानि शेषं इपसमं तेन कृष्यपचीयविवरभागेभ्या यानि करचानि उत्पद्मन्ते तचेकयोजनेन ववादितः करणानि भविष्यन्ति तच चाचार्येण प्रथममेव कृष्यपचीयविवरभागेषु बङ्भागान् संयोज्य करणानि साधितानि तानि स्वतं एकाधिकानि लब्धानि भविष्यन्तीत्युपपद्मम् ।

२०-२२ रदानीं पातसाधनमाइ । चर्केन्द्रुयागबद्क रत्यादि ।

दश्रचंपिहतेषु यदि रविशिषयोगे राशिषद्धं भवति तदा वैधृतमुक्तमेणं च एव येग्रे दश्रचंपिहतेषु यदि चक्रं द्वादश्यमस्तदा व्यतिपाते भवति । तते। गतेभीये वेला समये। मृथ्या विचायः । परन्तु यदा उम्बद्धिरसस्य रवेशतराद्धारलेशाद्धोदेध निशृतिराधीतदै-वायनं युक्तं पूर्वाक्तं पातलच्यं च प्राचीने: समीचीनमुक्तं साम्मतं वर्तमानकाले तु पुनवंसुत-उत्तरमयनं निशृतं भवति यदाय्यच पुनवंसुरितिपदेन तद्धारणचानं न भवति तथापि चाचार्य-प्रतिपादितपंदितावचनेन पुनवंसुपदेन पुनवंसी: पादचयमेष याद्यम् । एवं तस्मात् काला-दादा विपरीतायनभागो विपरीतायनांशो भवति, शशिरव्योर्मध्ये चेपस्य च कंकाष्ठांशसमः परमक्रान्तिसमस्तदा दिनकृष्कशियोगचक्राद्धं व्यतिपातो मवति ।

चचापपति: । यदा सायमरविषयियोगा भादुँ भवति तदा व्यतिपाता यदा स एव योगश्चक्रं तदा वैधृतिरिति प्राचीनानां सम्प्रदाय: । यदाश्लेषाद्वीद्वृचिषायनप्रश्नृतिरासीतदा-यनांशा: = २३° । २०′ तता रविषयियोगार्थं न्यासः

र - २३°, २०′ = सायनरिवः च - २३, २०′ = सायनचन्द्रः तियोगे व्यतिपाते तु राशिषट्कसमस्ततः समीकरियेन दुखेः पात्तयायागमानं क्रमेख वैधृते, रा या = १२ + ४६°, ४०′ व्यतिपाते, या = ६ + ४६°, ४०′ चाम्यां यागम्यां नचचसाधने कृते वै-धृते नच = ३ ई, व्यतिपाते, मच = १० प्रथमस्त्राने दशक्षेत्रनेन नचचसंख्या = १३ ई = चक्रा-

वर्षकार्खाञ्चाः = २४° = परक्रान्तिरित्याचार्ये।त्वित्रप्रक्राधिकारते। ज्ञायते ।

द्वेषमा द्वितीयस्थाने तु नवचवंक्या = २० = चक्रवमात उपप्रम् ॥ एवं यदा २३°। २०'। एतेऽयनांशा स्वात्मकास्तदा तस्मात्कालात्परमबायनांशमितिराचार्यात्या चतुर्विशितः पुनस्तस्मात्स्थानाद्विपरीतायनभागस्य परमस्य मितिरचतुर्विशितः । तेन यदा तस्मात्स्थानात्पुनविपरीतायनभागस्य त्रिक्षिति तदा निर्यवस्थादावेष नाडीवृत्तक्षान्तिवृत्तयोः सम्पाताऽतोऽयनांशाभावस्तते। रविश्वियोगे चक्राद्वंषमे व्यतिपाते। भविष्यत्येवाच वावना सुवमेव ॥

२३-२४ ददानीं सङ्कातीनां संचामादः । मेनतुलादावित्यादि ।

मेबतुलादी विषुषद् भवति । मेबतुलायङ्कान्त्योविषुवत्संचेत्यथे: । एवं बन्याचतु-देशेऽंशे मिथुनस्याष्ट्रादशेऽंशे मीनस्य द्वाविशेऽंशे कार्मुकस्य धनुषः षड्विशेऽंशे च षड-श्रीतिमुखं भवति । तुला चादिर्यस्याः सा तुलादिः बन्या तस्याः षडशीतिमुखेषु ये दिवसाः बेडशावशेवाः सन्ति ते पितृदिवसास्तय पितृषां दतमस्ययं स्यादित्यय प्राचीनवचनान्येवः प्रमासानीति ।

२५-इदानीमयनर्तुमानान्यादः । उदगयनमिति । स्पष्टार्थम् ।

स्द-रदानीं सङ्कान्तीनां पुरम्बालमारः । यष्ट्रिया मुक्तिष्टृता रत्यादि ।

यदा रविकेन्द्रं राश्यन्तरं गच्छति सा सङ्कान्तिस्तस्मात्कालात्यूवै विम्बार्द्धकलात्यन्न-कालेन विम्बासिमप्रदेशस्त्रवासीदनन्तरं विम्बार्द्धकलात्यन्नकालेन विम्बान्तिमप्रदेशस्य तव यास्यति तेन हेतुना विम्बकलात्यन्नकालः सङ्कान्तीनां पुर्यकालः । तदानयनं वैराधिकेन यत्या यदि बष्टिचटिकास्तदा विम्बक्तलाभिः किं लब्धः पुर्यकालस्तदद्वेन चादान्तात् पुर्य-कालः चर्त्वन कालः प्रथमं चर्त्वन च परतः पुर्यकाल स्त्यर्थः ।

२०-इदानीं यागविशेषमाइ । तिथ्यन्तं यदीत्यादि

यदि सूर्यस्तिष्यन्तं चन्यवासरं च स्पृशन्नदितस्तदा च्यहस्पृष् योगः स्थात् । यतः स्वाद्यां तिष्यामेव दिनचयस्य सूर्येव स्पर्धः कृतः । यतं चह्नो दिवसस्य तिथिचयस्पर्धना-द्योग इति बुद्धोव सिध्यतीत्यर्थः ।

२८-इदानीं राहुसाधनमाइ । त्रष्टुगुख दत्यादि ।

दिनराश्यवद्दगंबे चष्ट्र-गुंबे ह्रपेन्द्रियशीतरिश्मभि १५९ भंत्ते लब्धा राहोरंशा भवन्ति तव विश्वता विद्वत्य राश्यो। श्रेया राशींश्च द्वादशभिविभज्य भगवा। श्रेयास्तते। ये भगवा ल-व्यास्तत्स्वमक्त्वा: पूर्वलब्धांशेषु श्रेप्यास्तदा राहुमानं स्यात् ।

च्चोपपत्तिः। १५१ दिनैः ८ ग्रंगा राष्ट्रगतिस्तिताः नुपाताद्राष्ट्रसाधनं सुगमम्। परन्तु १५१ दिनैः ८ ग्रंगाः गतिने वास्तवा भवति एकस्मिन् भगये एककलान्तरं पतिति तेन कला-संस्कारो युक्त स्वेत्यपपन्नम्।

२६-इदानीं राष्ट्रारङ्गविशेषानयममाष्ट्र । वृश्चिकमागा शत्यादि ।

विश्वेषितरेकिनिप्रकालुमा वक्कलाडीना चर्चात् पञ्चवित्रतिकला चादिः प्रथममेव राडोवृष्टिकमामाः वृश्विककीटाकाराङ्गावयवाः सन्ति तानवयवान् चत्राऽस्माद्गवितामता-दाहोः प्रोद्य हित्वा मुखं साध्यम् । यतदुत्तं भवति । पूर्वाङ्गेवीत्पन्नं यद्राष्ट्रमानं तस्मात्पञ्च-विश्वतिकला यदि विशेष्यन्ते तदा मुखमानं भवति तन्मुखमानं वह्राशियुनं पुद्धास्य भवतीत्पर्थः । पञ्चविश्वतिकलासमा राडोवृष्टिकाकारावयवाः सन्तीत्यच प्राचीनवचनमेव प्रमावं नान्यत्कारवं वनुं शक्यते ।

३०-३९ ददानीं राष्ट्रवयतश्वन्द्रस्थितिमादः । वक्रादिधिकश्वन्द्रः इत्यादि ।

वक्राद्राहुमुखाद्यदा धन्द्रोऽधिषः पुद्धाञ्चास्य स्तवा भनवादुवन्यति चर्चात् तदा ठतरः चरे। भवति । यथं यदा धदमात् मुखाञ्चन्द्रोऽल्वे। नवति पुद्धाञ्चाधिकस्तवाऽसुरात् राहोर्देचियते। याति । चर्चात् दचिवः चरो भवति । यत्रं चितमहति विवेषे चरे राहोः स्वा-चात् भागनवत्या चन्द्रोऽन्तरितो भवति तदा स्वत्य परमः सरे। स्माचतद्वयाधिकस्यतिः २०० चन्यवेष्टुकालेऽनुपाततः चरः साध्य इत्यर्षः ।

चने।पपतिरति सुगमा ।

३९-३० इदनीमस्मित्रध्याये विशेषमाइ । तिथिनचर्षे त्यादि ।

प्रवाशुद्धाधिक्यादानुपूर्व्या सर्वेषामायया न विदिता भवति ।

इति पीलिश्रसिद्धान्तः।



### १-५ इदानीं ज्यासाधनमाइ । बष्ट्रियलपम्परिधेरित्यादि ।

ब्रष्ट्राधिकं वत्तवयमिति बहुवतवयं बहुवतवयमेव बरिधिरिति बहुवतवयमरिधि:। तत्य वर्गस्य यो दर्शांगस्तस्मात्पदं विष्क्रम्भे। व्यासे भवति । इष्टाप तदंशचतुष्कं प्रसिद्धं वृत्तचतुर्श्वांशं संप्रस्कल्प्य राष्ट्रयष्ट्रभागच्या पञ्जविंशत्यधिकशतद्वयसलाच्या साध्या कथं साध्येत्यत बाह । व्यासाद्धंकृतिरिति व्यासाद्धंस्य विव्याया: कृतिर्ध्ववसंचा चेया ततस्तस्या धवायास्य यः कृतांत्रस्यतुर्वांगः सा मेक्स्य करबी श्रेया । ऋष करबीवदमध्याष्ट्राय्यम् । तता ध्रवकरवी ध्रवा चासै करवी च ध्रवकरवी मेषाना मेक्स्य करक्योना तदा द्वयाराध्याः करबी भवति तृतः पदं च्याः स्युः । प्रथमपदं मेवस्य च्या द्वितीयं द्वयोराख्योः बष्टिभागाना-मित्यर्थ: । शेषेव्यिष्टेषु भागेषु यस्य धनुषे। ज्याषेचित्वा तद्वितुष्यस्य, बदस्य राशिष्यस्य चायाज्ये चन्तरे यक्केषं तस्य गुवा च्या तेन गुवेन डीना चिच्या कार्या । तदर्दुवर्गस्तस्यार्द्धस्य वर्गा द्विगुबस्य धनुबा ज्याया चर्द्धस्य च या वर्गस्तेन संयोज्या द्वयोत्रंगेयार्थेगः बार्ध इत्यर्थः । तस्य पदो मूलं ऋभिमतन्या ऋभीषृज्या भवति । एवं तेन योगेनाना भवा उवशेवपिग्रहस्य तद्भनुः काटेवेगा भवति तस्य पदं काटिच्या भवतीत्यर्थः । ध्रवकरबीदलं चध्यर्द्धः संबक्षा वर्गे। भवति । चध्यद्धे सार्द्धेकराचि: वज्जचत्वारिंगद्वागा:। चचैतदुक्तं भवति धुक्क-रबी विकाकृतिस्तद्वलादात्पदं सा पञ्चचत्वारिंगद्वागानां ज्या भवति । जवाव ज्यासाधने-उन्यो विधिक्तोऽस्ति को उसे विधिस्तद्र्यं कथयति इच्छांग्रह्मगुबोनेति। येषामंशानां च्यापे-चिता त रेवेच्छांशास्तद्द्विगुखेन विभं राशिवयं डीनं कार्यं तस्य उपया वयस्य राशिवयस्य चापच्या चिच्या डीना काया सा बहिगुबा तदाऽभीष्टांशच्याकरकी भवति तया करक्या रहिता ध्रवाऽवधेवस्याभीष्टांचकोटेः करबी मवतीत्यर्थः ।

चनेषपतिः । व्यास्वर्गाद्वचमुक्तात्वदं परिविरिति प्राचीनानां संबदायः । ततो चिले। मेन परिधेर्व्यासानयनमुपपत्रम् । कल्प्यते चययपृतं चय चापे च पष्टिमायस्तदा चयरेचा

बिष्टभागपूर्वेच्या तद्वे तु विंगद्वामानां च्या अचिमता । चय चयचार्ये बिष्टभागाः सन्ति तेन चकेष केथाः ब्रष्ट्रांशसमस्त्रथा केच = केच । चतः केच्चयसमिद्विषाष्ट्री चाधारोत्पन्नं केश्यद्वयं च बिष्टभाग-मितं मिष्टः समानं चातं तता चातं केच्चिष्मुणं समिष्मुचम् । चतः च्रष्टरेखा वृत्तव्यासाद्वेन केचरेखासमेन समा चाता तद्वद्वमुपपन्नं मेषच्यानयनं तद्वकानस्तिच्याचर्गस्तत्कोटिबष्टिभागच्यावर्गेन भन्न-

त्येव। चन्नचापस्य न्या चचरेकाऽपेचिताऽस्ति तद्द्विगुणं चन्नचापं तदूनं विभं गन्नचापं तन्नचा चनरेका वा केतरेका तदूना केचरेका चतरेका तद्विगुणं चन्नदेका तद्द्विगुणस्य चन्नचापस्य चीवा चतरेका तद्वलं चदरेका (यत: चन्नतात्यिषमुचे चन्नरेकार्द्वविन्दो: च-वंचकात् चद्र-रेका चतरेकावमन्तरा कृतास्ति) तद्वनंबागवदं चन्नरेका चन्नकावना भवति तद्वगा-निराज्यावमस्तरकाठिकावंगा भवत्येवेत्युक्पद्मम्। एवं चक्नेगकेका नवत्यंत्रस्थः। तेन चक्ने वर्गे। द्विगुवे। भवति चगवर्गे। नवत्यंशपूर्यंच्यावर्गः । तञ्चतुर्थांशस्य विके = किं चस्य पदं चगदलमिता पञ्चचत्वारंशद्वागच्या भवत्येवेत्युण्यन्नं ध्रवकरकीदलमित्यादि

स्वराः सप्त । तिषयः पञ्चययः । विश्वतिः गुणैस्त्रिभः शिवरेकादशभः धृतिभिरष्टाः दश्वभः सिहता । पञ्चनरकं पञ्चचत्वारियत् । शतार्थं विसमेतं विपञ्चाशत् । विष्टः । सतार्थकाः मेवज्याः सन्ति तथाऽजे मेवे एता विकलाः सैका पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् । पञ्चाष्टकं क्तवारियत् । पञ्चवगः पञ्चविश्वतिः । वेदाश्वत्वारः । चतुर्भिरिधकाः विश्वत् चतुर्स्तियत् । बद्दपञ्चाशत् । शराः पञ्च । शून्यम् ।

यवं वृषे षट्कं । प्रमेदया । एकोर्नावंशितः । प्राष्टुकं चतुर्विशितः । विशत् प्रम्य-रेख शून्येन पञ्चभिः नविभः प्रानिष्ठिमगुभिस्त्रयोदश्मिगुंका । एताः कलाः सन्ति । तथाः विकलाश्च चत्वारिशत् । रामास्त्रयः । मुनयः स्म । केतं प्रद्वेशतं एकपञ्चाशत् । द्विरति-द्वादश वारद्वयं प्रयोदश । षष्टिः मनुभिश्चतुर्देशभिः सागरैश्चतुर्भिष्ठीना

चा वृषक्याः सर्वा मेषान्तक्यया ६० चनया हीनाः पठिता लाखवार्थमिति चेयम्।

एवं द्वितीयराश्यन्तते। मिथुने एताः पिरखाद्याः कलाः । गुक्षास्त्रयः । रसाः षट्-कम् । नवकम् । द्वादय । विश्वे चयोदय । द्विस्तिभूताः चारद्वयं पञ्चदय । भूपाः बेाढ्य । तथा विकलास्य । षष्टिः धृतिभिरष्टादयभिः । गुर्वेस्तिभः । धृतिभिरष्टादयभिङ्गीना काणः । सून्यम् । चनलानं यताद्वे समचत्वारियत् । वेदाश्चत्वारः । व्येकाद्वेयतमेकानपञ्चायत् । पञ्च चेति ।

Digitized by Google

चन मियुनच्या: सर्वा वृषान्तव्यया १०६। ५६ चनया हीना: पठिता लाघवार्थम् ॥ यवं मेषे च्या: = ०। ५९॥ ९५। ४०॥ २६। २५॥ ३९। ४॥ ३८। ३४॥ ४५। ५६॥ ५३। ५॥ ६०। ०॥ वृषे च्या: = ६६। ४०॥ ०३। ३॥ ०६। ०॥ ८४। ५९॥ ६०। ९३॥ ६५। ९३॥ ६६। ४६॥ ९०३। ५६॥ मियुने च्या: = १००। ३८॥ ९९०। ५३॥ ९९३। ३८॥ ९९५। ५६॥ ९९०।४३॥ ९९६।०॥ ९९६।४५॥ ९२०। ९॥

श्रवापपतिः । सिद्धान्तग्रन्थे यानि वसुगुकान्धिपावकमिते व्यासार्द्धे चतुर्विगतिक्या-द्वीनि पठितानि तानि खार्कमिते व्यासार्द्धे पठितानि—इति सुगमा ॥

१२-११ ददानीं क्याखरखान्याइ । मुनयोऽके व्येकान्त इत्यादि ।

चने मेरे मुनय: स्प्र सप्रस्थाने चन्ते व्येका: चर्थात् स्ट्कला: सन्ति । गवि वृषे स्थानच्ये रसा: षट् स्थानच्ये पञ्च तथा कृताच्चत्यार: । किथ्यच्चत्यारच । मिथुने थिखी चिनः पच्चो द्वे। चन्द्र एकः शून्यं च एतेऽङ्का द्विद्विवारद्वयं साह्याः । चर्थात् स्थानद्वये चयः स्थानद्वये द्वे। स्थानद्वये एकः स्थानद्वये च शून्यम् । च्याद्वे च्याखर्ण्डे एताः कलाः सन्ति । यवं विकलाच्च मेथे प्रथमस्थाने विकलाद्वेशतं सेकं एकपञ्चायत् द्वितीयाद्वी क्रमेख पञ्चायत् । एकेन । चन्द्रिये: पञ्चभिः । ईश्वरेरेकादश्मिद्धीना । तताऽये चिश्रत् । द्वाविश्यतिः । चिवर्गा नव । ३९ श्लोकस्थान्तिमश्चरणः ९४ श्लोकस्थादिचरबद्वयं च भ्रष्टम् । ९४ श्लोकस्थात्तराद्वे चातीवासंलग्नं पूर्वार्थस्खलितेन । एवं मिथुने मनवश्चतुर्देश । विषयाः पञ्च । तिथयः पञ्चदश्च । रसाः षट् । एते चिगुणाः । तथा पञ्चाष्टकं स्वरोपेतं सप्रचत्वारंशत् । सप्रदश्च । नवपञ्चकं पञ्चचत्वारंशत् । बोडश चेति विकला चेयाः ।

यवं मेचे क्यान्तराणि = ०। ५१ ॥ ०। ४६ ॥ ०। ४१ ॥ ०। ३६ ॥ ०। ३० ॥ ०। २२। ०। ६ ॥ ६ । ५५ ॥ १ । ४४ ॥ १ । २२ ॥ १ । ०० ॥ ४। ३३ ॥ ४। ९० ॥ मियुने क्यान्तराणि = ३। ४२ ॥ ३। ९५ ॥ २। ४५ ॥ २। ९८ ॥ १। ४० ॥ १। ९० ॥ ०। १६ ॥

यतानि च्यान्तराणि मया पूर्वसाधितच्याभ्यः साधितानि तत्र मेषे स्थानसम्बे त्राचार्य-लिखितसंख्यका त्रायच्छन्ति तथा वृषस्य कलाश्च सर्वा त्राचार्यलिखितकलासमाः । यदं मिथुनस्यापि सर्वाः संख्यास्ता एव या त्राचार्येण लिखिताः । तताऽनुमीयते मेषस्याष्ट्रमस्था-नीया विकलास्तथा वृषस्य सर्वाः विकला एव ९३ श्लोकस्य चतुर्थचरणेन ९४ श्लोकेन च व्यक्ता भविष्यन्तीत्यर्थः ।

१६-१८ इदानीं चन्द्रसरादिकमाइ । जीवाक्यार्द्धशतांशा इत्यादि ।

रतेषामाथयः धाम्प्रतं मनिः न स्करित ।

१६ ददानीं दिन्दानमाइ । शङ्ककुलेति ।

यहक्ष कुलिवस्तारे द्वादशाक्षुलिवस्तारे वृत्ते केन्द्रे द्वादशाक्षुतः यहुः स्थाप्यः । तस्यो-दयकाले द्याया पश्चिमदिशि वृत्ताद्विष्ठदूरं याति तता यथा यथा रविक्वतो भवति तथा तथा द्यायाऽपचियनी भवति एवं यदा द्वाया वृत्ते प्रविशति तत्र प्रवेशविन्हं कार्य तता मध्याहं यावच्हायाऽपचियनी भवति ततः पश्चिमकपाले रविशति द्वाया चे।पचियनी पूर्वता णाति एवं यदा द्वाया विदिनिगेक्कति तथ निर्गमनिष्टूं कार्यस् । एवं प्रवेशनिगेमनिष्ट् स्राभ्यां समेख असरेन्द्रीदिक्सिद्धिः पश्चिमपूर्वदिक्सिद्धिस्तते। यवैधेवाकारेवृतिद्वयक्षेके शोम्योक्षरे कार्थे सामानं मत्स्वपदेन यत्वेषं व्यवद्विमते तदेव व्यवदेन व्यवद्वतं वराष्ट्र-

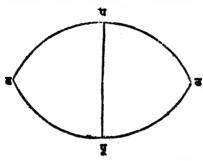

मिडरेख । यथा पूर्वयुक्तया कल्यते 'प्य' पश्चिम-चिट्टं 'पूर्वे चिट्टं तदा प केन्द्रात् द पू द वृत्तं पूकेन्द्राञ्च द प द वृत्तं कायं तदा वृत्तद्वयवेगोन यत् द प द पू द व चेचं तदेव नवीने मेत्स्याकारं वराष्ट्रमिडरेख यवाकारं चाच्यते। अब द द रेखा दिच्चिगोत्तरा रेखा भवति। यदि रेविक्रान्तिरेकस्मिन् दिने स्थिरा कल्यते तदा छाया-प्रवेशनिर्गमनाभ्यां अपरैन्द्रीदिक्सिर्ड्अवित अत यव

भास्कराचार्येण वृत्तेऽम्भः सुसमीकृतिचितिगते केन्द्रस्यशङ्काः क्रमादित्यादिनिव्यक्षारेणाच धंस्कारा दत्त इत्यसं पह्लवितेन ॥

२०-२९ इदानीमचांशानयममाइ । विषुषद्विनमध्याद्वेत्यादि ।

विषुविद्विने मध्याद्वे द्वादशाङ्ग्लशक्कांगां कार्या तद्वर्गात् वेदकृतद्वर १४४ गुतादानमूलं तेन मूलेन विषुवच्छायाङ्गतं शतं विशे क्लभागुंखितविशाधिकशतं किन्दां हृतं यह्मव्यं सा विषुवच्छीयाङ्गतं शतं विशे क्लभागुंखितविशाधिकशतं किन्दां हृतं यह्मव्यं सा विषुवच्छीयाङ्गच्छा स्यात् । श्रते यद्यापं सेऽशो भवति । श्रयवा यथेष्ट्रदिने यस्मिन् किस्मिन्दिने पूर्वरीत्या श्रयोत् मध्यच्छायाद्वादशवर्गये।गण्डेन हृतात् मध्यभाषिच्यावधात् यञ्चापं तन्मेषादिषद्के क्रान्त्या गुतं तुलादिषद्के क्रान्त्या रिक्तं स्वादः स्वीयः पला भवतीत्यर्थः ।

भवेषपति: । विषुवद्विषसे या माध्याहिकी द्वाया सा पलभा भुना द्वादय कीटिः तद्वगंयोगपदं पलक्षयेस्ततीऽनुपाता यदि पलक्षये पलभाभुनस्तदा विच्या १२० कर्षे की भुने। लब्धाऽचन्या तन्नापमचो भवित रष्ट्रदिने तु मध्यक्कायाद्वादयवगंयोगादात्पदं स मध्यक्षयेस्तति। नुपाता यदि मध्यक्षयेन मध्यक्काया भुने। लभ्यते तदा विच्यया किं जाता मध्यनतांशच्या तन्नापं मध्यनतांशाः ते तूत्तरगोले क्रान्त्यचांशान्तरसमा स्रतो विलोमेन नतांशाः क्रान्त्यंशयुता स्रवांशाः स्यः । दिचय गोले च क्रान्त्यचांशयोगतुल्या मध्यनतांशा भवित्त । स्रती नतांशाः क्रान्त्यंशरिहता स्रवांशा भवित्त - इत्युपपद्मम् । परन्तु यदा मध्यद्भे उत्तरगोले उत्तरा नतांशा भवित्त तदा तु नतांशानाः क्रान्त्यंशः प्रलांशा भवन्तीति च्रेयमिति ।

२२. इदानीं मध्याङ्गच्छायतमाइ । श्रपमानगुतित्यादि ।

उत्तरगोले अपमेन क्रान्त्या जना दिश्वगोगले च क्रान्त्या युताऽद्य: कार्य: । तच्छा तिश्चिमकृतिविशेषमूलेन तच्चाया: विच्यायाश्च यद्वगान्तरपदं तेन किण्दा हुता द्वादग-नुविता या लिव्ध: स्थात्मा माध्याद्भिकी क्राया मध्याद्भक्काले क्राया भवतीत्यर्थ: ।

वर्षापर्वतिः । गोलक्रमेष क्राम्त्या डीनयुताऽचा मध्याह्रमतांशा भवन्ति तच्छा च नतांशच्या मुचः । तसिच्यावर्गान्तरात्यदं मध्यशङ्कः क्रांटिः । तताऽनुपाता यदानया-क्रांट्या नतांशच्या मुक्तिदा द्वादशकाद्या क्षि लक्ष्या मध्याह्रकाले छायेत्युपपन्नम् । १६. इदानीं लम्बच्यां दिनव्यायं चाइ । विषुवच्येति ।

विषुवक्याऽश्वक्या । श्वायामे। विस्तारस्तद्वधै शिक्या तद्वगीन्तरपदं सम्बो सम्बद्धाः भवति । यवं क्रान्तिक्याशिक्यावर्गान्तराद्यत्यदं तद् द्विगुवितं तदा दिनव्यासः इत्यर्थः ।

चने।पपति:। चचच्यावर्गे।मस्त्रिच्यावर्गे।उचके।टिच्यावर्गस्तन्मूनमचके।टिच्या तस्या स्व लम्बच्या संचा प्राचीने: कृता। यवं क्रान्तिच्यावर्गे।नाचिज्यावर्गे।द्यान्मूलं तदहोराच्यृतस्य व्यासाद्धे द्युच्या तद्द्विगुखमहोराचयृतव्यासे। भवति स एव दिनव्यासपदेन कच्यत रहा-चार्य्येष।

२४-२५ इदानीं मेषादिक्रान्तिक्यास्तिद्विनव्यासांश्चाइ । चलवृषमियुनेत्यादि ।

वेदाश्वत्वारः । मुनयः सप्र । वसवार्ष्ट्री । एते बब्बाः बह्निगुंखिलास्तदा क्रमेख बबस्य मेक्स्य । वृषस्य । मिथुनस्य च चपक्रमचीवाः क्रान्तिच्याः परिचेयाः कदा क्रमेख च्यष्टकं चतुर्विश्वतिः । तिथिः पञ्चदश । बट्काष्ट्रकमष्ट्रच्यारिशत् । एताभिर्विक्ताभिरभ्य-

धिकास्तदा । एवं क्रान्तिज्या = २४ । २४ ॥ ४२ । १५ ॥ ४८ । ४८ ।

यवं द्विश्वती क्रमेख पञ्चिष्यता । ष्यष्टकेन चतुविश्वत्या । सङ्कपपृत्या यक्तोर्नावंशत्या सिहता तदा दिनव्याचे। मेषवृषीमयुनानां परन्तु वृषान्त्यो वृषीमयुनसम्बन्धिने। व्याचे। यञ्चाष्टकितिविश्विक्तलाधिके: । मिथुनस्य क्रिया । प्रवेति वृषस्य क्रियारिशद्विक्तलाधिक: । मिथुनस्य क्रिया । वृष्यस्य क्रियारिशद्विक्तलाधिक: । मिथुनस्य क्रियारिक्तलाधिक: क्रियारे । यवं दिनव्यास: = २३५ ॥ २२४ । ४० ॥ २९६ । ९५ ।

श्रवीपवितः । विकाया १२० यदि जिनक्यासमा परमक्रान्तिक्या लभ्यते तदा मेशक्यया वृषक्यया मिथुनक्यया क्रिमिति । फलं पृथक् पृथक् क्रान्तिक्या तेषां मेशदीनां ताः पाठपठितसमा यवागक्किन्त । ततस्तद्वगानिस्त्रक्यावगा द्युक्यावर्गस्तन्मूलं द्विगुबमहो-राववृत्तव्यासमानं पाठपठितसममेवेत्युपपन्नम् ।

२६. इदानीं चरानयनमाइ । व्यासक्रान्तिच्याधीति ।

विषुवक्क्या श्रवक्या व्यासक्रान्तिक्याची व्यासे द्विगुविषक्या तत्क्रान्तिक्याभ्यां इन्यते या सा व्यासक्रान्तिक्याची। श्रधीत्। द्विगुविषक्यमा क्रान्तिक्यमा च सावक्या गुविता तता लम्बक्यदेव्येष्टृता लम्बक्य लम्बक्यया द्युदैर्ध्येष । श्रहोराषव्यासेन च दृता लब्धा चरक्या स्यात् । तञ्चापकलास्त्रिभिट्टेता विष्यदिका भवन्ति ।

चर्चापपत्तिः । लम्बन्यया चचन्या भुजस्तदा क्रान्तिन्यया कि सम्या कुन्या तते। द्युन्यानुपतिन चरन्या कृता तञ्चापकला एकासवा भवन्ति नाडीवृत्ते षङ्किरसुभिरेकं पलं । चतः षड्किविभन्य दिनमानसाधनाये द्विगुणितमित्युपपद्मस् ।

२०-२८, १दानीं प्रकाराम्तरेबचक्यातम्बन्धे बाह । चरखस्बकेत्यादि ।

चरखरबस्य यः पद्यांचा द्वितीयांचस्तस्य च्यता इन्यते योऽसे चरखरबपद्यांचच्याद्यः । यतादृचे। योऽइव्योसः । ऋष्टेाराचव्यासस्तं खनिने २४० स्दुरिज्ञस्था भूजीसा कुच्या भवेत् ।

२६-३० इदानीं लङ्कादयानाइ । मेषादापक्रमञ्चेत्यादि ।

मेषादीनां मेषशृषिमधुनानां च्यावर्गस्तदीयापक्रमच्यावर्गस्त यस्तद्वर्गविश्लेषाद्यन्मलं तेन गुणो विस्तारे। व्यासस्तस्माद्द्यव्यासहृताद्यञ्चापं तद्दिग्१० घं तदा राश्यद्गमिवनाद्यः राश्यदयपलानि स्यः । चन चापमंशाद्यं याद्यम् । एवमन क्रमेष मेषस्योदयमानं वसुमुनिपन्नाः २०८ वृषस्य व्येकं शतन्ययं २६६ मिश्रुनस्य निद्विकाग्नयः ३२३ इत्यन्तान्मे-षाद्ययाणां त एव वामा विपरीताः किर्विसंहकन्यानां चर्थात् किर्णः = ३२३ सिंहस्य = २६६ कन्यायाः = २०८ एवमेते वट् उत्क्रमात् स्थाप्यास्तदा तुलादाद्वे तुलादिषद्वे राश्यदयमानानि स्यः । एवं तुलायाः = २०८ । वृश्चिकस्य = २६६ । धनुषः = ३२३ । मकरस्य = ३२३ । कुम्भस्य = २६६ मीनस्य = २०८ एते निरन्नोदयाः सन्ति ।

षचे।पपति: । क्रान्तिवृत्ते संपातान्मेषादिक्यां कर्णस्तत्क्रान्तिक्यां लङ्काचितिक मुक्स्तद्वर्गान्तरपदं तदहे।राष्ट्रते कोटिरेवे।दयक्या तञ्चापार्थे षिक्यावृते परिषाम्यते द्युक्यया यदि पूर्वे।क्ता के।टिस्तदा षिक्ययां किं चव गुणकस्थाने द्विगुणिक्या गृष्टीताऽता द्युक्या च द्विगुणिता भावकस्थाने ततस्तञ्चापमंथादां षड्डिष्ट्रतं घट्यादां चातं पलार्थे षष्टिगुणितं पूर्वे चापस्य षट् भागहार: । इदानीं षष्टिगुणकार: । चत: बड्डिरपवर्न्यं चाता दर्शमिता गुज: । यवमेतानि पलानि सम्पातत चागक्किता । चथाऽथा विशोधनेन वसुमुनिपदा इत्यादय उत्पदान्त इत्युपपन्नं सर्वम् ।

११. इदानीं स्वदेशोदयानाह । चरकालेति ।

ते निरचादयास्त्रया मेषादिषयचरकालदलेन चीवा द्वीनाः कार्याः । तथाऽन्ये षयः कर्क्यादिषयस्तेर्विपरीतेश्चरकालदलेः संयुतास्तदा मेषादिषययां स्वदेशोदया भवन्ति । त यव विपरीतास्तुलादिषयकाम् ।

यथा काश्यां मेवादिचरकालदलपलानि ५०। ४६। ९६

मे व मि क विं कन्या
ततो निरचोदया: = २०८। २६६। ३२३। ३२३। २६६। २०८।
चरकालद,= ५०। ४६। ९६। ९६। ४६। ५०
काश्यामुदया: = २२९। २५३। ३०४। ३४२। ३४५। ३३५।

यत यव विपरीतास्तुलादिशम्बाम् । यवं येन बालेन ये। राशिश्देति तत्स्वामस्तेन बालेनास्तं याति ।

चचे।पपतिः । गोलयन्त्रविक्षेकनेनैव स्कुटा यते। निरचस्वदेशे।दयये।रन्तरे चरकाल-दलमेव भवति तेनैव चरसंस्कारेण स्वदेशे।दयाः सिध्यन्ति । एवं क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः पूर्वेचितिने भवति तत्स्यामस्त्र्यस्तिचितिने तेन यस्य राशेर्यदुदयमानं तत्स्यामस्य तदेवास्त-मानमित्युपपद्मम् ।

३२-३३. इदानी समग्रह्ममाइ। दृष्टे।तरगालेत्यादि।

दृष्ठा उत्तरगेालीयाऽपक्रमांशक्या या सा खभास्करै १२० स्त्रिक्ययाऽभ्यस्ता गुरिता तामचन्नीवया हृत्वा यञ्चापं तञ्चापादुदयेन यः कालः । यतदुत्तं भवति । लब्धस्य चाप-समा उदयानन्तरं यदा रवेहन्नतांशास्तदा यः कालस्तस्मिन् समये दिनकृद्रविः सम्भवस्तसंत्रयं सममक्त्रलप्रवेशं कुहते । दिनादार्द्वे तावक्षेत्रे प्रश्चात् दिनदलं तावता कालेन हीनं यच्छेषं तावति परतः पश्चिमकपाले नते पुनः सममण्डलं प्रविशति रविरेतत्स्ववै तुलादिषद्वे न भवति यतस्तुलादिषद्वस्थे रवै। दिने सममण्डलप्रवेशाभाव इत्यर्थः ।

चनापितः । क्रान्तिच्या भुषः कुच्याना तद्भृतिः क्राटिः समश्रद्धः कर्यः । रदमच-चनमताऽनुपाते। यदाचच्यया निच्या १२० समः कर्यस्तदा क्रान्तिच्यया किं लब्धः सम-चक्कुस्तच्चापं च सममग्रडलीयान्नतांशास्ते यस्मिन् काले भवन्ति तस्मिन् काले रिवः सम-मग्रहलं यात्येव । यदोकस्मिन् दिने रविक्रान्तिः स्थिरा कल्यते तदा तावित चेवे दिनदले परतः पश्चिमकपाले पुनः सममग्रडलं प्रविशति दिनमविरित्युपपन्नम् । तुलादिषद्वे दिच्य-गोले चितिचादुपरि चहारानसममग्रडलये।ने योगः । चत गतस्यवं तुलादिषद्वे न भवतीति ।

३४ ददानीं चरमाइ । खिवनघीति ।

क्रान्तिक्या खिनने २४० द्विंगुणिरिक्यया निघी ध्रवेष चन्नक्यया च गुणा लम्बक्यया इता तता दादैच्येष द्विगुणदाक्यया च इता फलचापस्य स्कलः सम्पूर्यः षष्ठांशः स एव दिनवृद्धाद्धेः दिनवृद्धार्थे खग्रहः । चर्थात् चरं स्यादिति ।

श्रवेषपतिः । क्रान्तिच्या केटिः कुच्याद्वीराषवृते भुवः वितिचे ऽयाक्यं रदमच-चेषमते।ऽनुपाता यदि लम्बच्यया केटिया श्रवच्याभुजस्तदा क्रान्तिच्यया किं जाता कुच्या विच्यावृत्तपरिकामार्थे द्युच्यानुपातः कृतस्तव द्युच्या विच्या च द्विगुणिता फलाविशेषादि-त्युपपत्तम् ।

३५. ददानी समगङ्कमाइ । उत्तरगाल दति ।

उत्तरगोलेऽर्कच्या रवेर्भुंचच्या काष्ट्रान्तेन चिनच्यया गुबा तते। श्रयच्यया अवक्यया मक्ता तदा यङ्कुलिप्रिका भवन्ति । ताभिः यङ्कुलिप्रिकाभिः सममग्डलच्छाया साध्या । अधात् विच्या द्वादयगुबा यङ्कुभक्ता छायाक्ववेः स्यातद्द्वादयवर्गान्तरपदं छाया स्यादिति ।

Digitized by Google

३६-३० इदानीमस्य प्रकारस्यात्कर्षतामाइ । सममण्डललेखेत्यादि ।

यो गणकः । चर्कस्य सममग्रदललेखासंप्रवेशवेलां करेति । सममग्रदले पूर्व।परवृते या लेखा गणना तस्यां यः प्रवेशकालः । तं कालं करेति साधयित । चिस्मिन् समये रिवः सममग्रदलं यास्यित—इति यः कथयित तथा तस्य कालस्य प्रत्ययं विश्वासं च चनयित स एव सम्यक् भास्करं सूर्ये जानाति ॥ चन्यथा यदि एकेन वर्षेण रिवरेकं भगगं भुङ्के तदा यथेष्ट्रदिनैः किमित्यनुपातेन लोष्ट्रेन खटिकादिखण्डेन कृता या रेखास्ताभिरच्चोऽपि मूर्खोऽपि कि रिवं न गण्यति—इत्यच कालः । चर्थात् तेनानुपातेन मूर्खोऽपि गण्यति रिवमतः सममग्रदलप्रवेशवेलादिविश्वासेत्यादनेनेव पाण्डित्यमुत्यदात इति गण्यकृतोऽभिग्राय इति ।

३८. इदानीं सममग्डलप्रवेशपरीचामाइ । कृतदिग्यइव इति ।

कृतिदिग्यहचे रचितपूर्वीपरादिदिक्चिन्हे वृत्ते यङ्कोस्छाया यदा पूर्वीपरां रेखां प्रविधित तदा सूर्यः सममग्डलगतः स्यादिति चयम्। यतो यदा रविः सममग्डलं प्रविधित तदा सममग्डलमेव दृङ्गग्डलं छाया च सदा दृङ्गग्डलधरातले पति । चतो दृङ्गग्डलधरातले पति । चतो दृङ्गग्डलधरातलगतायां पूर्वीपररेखामां तदा छाया निपततीति ।

३६. इदामीमयानयनमाइ । इष्ट्रक्रान्तिज्वाघ्रेति ।

कृष्ठक्रान्तिक्यया इन्यते यद्व्यास्थकलं विक्या तदिष्ठक्रान्तिक्याग्रज्यास्थकलं तते। लम्बकेन लम्बक्यया हृते योऽशे लिब्बः सामा तावतान्तरेस पूर्वापररेखामतीत्यापद्याय रवि-रस्तं वादमं याति चितिचे बत्याध्याद्यायम् ।

चचेषपति: । चितिचे पूर्वापरिच्छतो यावतान्तरेव दिच्यमुतरं वाभीष्ट्रदिने रिवह-देति प्रतितिष्ठांत वा तञ्चाऽयेति प्राचीनानां संचा । साम्रा कर्यः । कुञ्चा भुवः । क्रान्तिञ्चा के।टिरित्यचचेषमतोऽनुपाता यदि लम्बञ्चाकोट्या विज्याकर्यस्तदा क्रान्तिञ्चाकोट्या कि लब्धाऽमा तावतान्तरेव रविः पूर्वापररेखामतीत्योदेति प्रतितिष्ठति वेत्ययापरिभाषयेव सिध्य-तीत्युपपद्मम् ।

४०. इदानीं प्रकारान्तरेखाचानयनमाइ । तेन हुतेति ।

खार्कची विंशत्यधिकशतेन गुणा क्रान्तिच्या तेन पूर्वाऽऽगतेनाऽग्राप्रमाणेन हृता लब्धिलेम्बको लम्बच्या स्थाततोऽस्य लम्बकस्य यञ्चापं तेन नवतिर्द्वीना यच्छेषं तेऽचभागाः बलांशाः स्योरित्यश्चेः ।

भवेषपतिः । पूर्वप्रकारवेपरीत्येन त्रग्राक्येन क्रान्तिच्याकोटिस्तदा विच्याकर्येन का कोटिजाता त्यम्बच्या तञ्चापमद्यांचकोटिस्ततस्तेन डीना नवतिरद्यांचाः स्युक्त्युवपन्नम् ।

Digitized by Google

#### 

दृष्ठकाले चरस्य या विनाद्धो विपलास्तासां या द्विद्यांचा विचारयंचः । तं द्विष्ठं स्थानद्वये संस्थाप्य चन्नतुलादोषु उत्तरदिच्यगालयाः क्रमेख पर्गुणिताभ्य दृष्ट्रनाडीभ्यो च्छात् वियोजयेत् संयोजयेत् च । यवं कृते यच्छेषं तच्च्या स्थितच्यया पूर्वस्थाणितचर-विनादीविंचत्यंचच्यया गालक्रमेणेवाजतुलादोषु युता वियुता च कार्या । यदा तु चटिकानां जीवा जीवाऽपेचिता तदा चिवचे पर्मस्कारं विनेष पर्गुणितानां तासां घटीनां जीवा कर्तव्या । चथ पूर्वसिद्धा या चरच्यासंस्कृततच्छेषच्या तां कृत्वा संसाध्य द्युव्यासेन चही-राचकृत्व्यासेन कि विधिष्ठेन चवलम्बक्येन लम्बच्यागुणितेन हन्यात्ततः खखाष्ट्रवस्विष्टिभः स्ट=०० ह्यन्दाद्विभन्नेत्पलं चङ्कुलिप्राक्यं स्यात् । ततः खखवेदसमुद्रचीतरदमीनां १४४०० तत्कृतिविनाकृतानां तच्छङ्कुलिप्रावर्गरहितानां यत्पदं तदर्कग्नं द्वादचगुणं पूर्वामत्त्रक्कुलिप्रा-द्वतं फलं छाया स्यादित्यर्थः ।

चर्चायपति: । पूर्वे यञ्चरमाद्ययेष विनाद्यात्मकं साधितं तिवृनमानसाधनाधे विगुणितमतो विनाद्यात्मकं परं द्विभक्तं वास्तवं परं घटीकरणार्थे विष्टृहतं तदा पघ  $= \frac{\alpha (a+1)}{2 \times 60}$  पदं घट्यात्मकं परमंशसाधनाथे वहुगृणितं यत एकस्यां घटिकायामंशवद्वं भवति । एवं परांशाः  $= \frac{\alpha (a+1)}{2 \times 60} = \frac{\alpha (a+1)}{20}$  ।

श्रव बङ्गुणितेष्ट्रनाद्धस्तदंशास्त्रभ्यस्वरंशा उत्तरगोले शेष्ट्या दिविषगोले तु गुताः शेषांशा श्रहोराश्वते उन्मण्डलाद्वृहाविध भवन्ति तच्च्यायाः सूत्रमंद्वा भास्त्ररादिभिविहिता तत्सूत्रमृतरगोले श्ररच्यया युतं दिविषे हीनमिष्टान्त्या स्यात् । तत शृष्ट्वितिकरणायानु- वातः । यदि विच्यया शृष्टान्त्या तदा युच्यया किं जाता शृष्ट्वितः = श्रवत्वा × युक्या विच्यया विच्यया श्रिष्टातः ।

= रमन्या × व युज्या । चयेष्ट्रहृतिः कर्यः । यङ्कुः कोटिः । यङ्कुतलं भुज रत्यचचेषम् । ततो-ऽनुपातः । यदि विच्याकर्षेन सम्बज्याकोटिस्तदेष्ट्रहृत्या किं चात रष्ट्रयङ्काः

= प्रवन्या × र ग्रुज्या × संख्या = प्रवन्या × य ग्रुज्या भ संख्या चतः शक्कानयनमुपपन्नम् । जञ्च शक्कुवर्गानस्त्रिक्यावर्गा दृग्ज्यावर्गस्तन्मूलं दृग्ज्या =  $\sqrt{ च - i ^ 2} = \sqrt{ 98800 - i ^ 2}$  । पुनर्मुपाता यदि शक्कुकाट्या दृग्ज्याभुकस्तदा द्वादशाङ्गुलकाट्या कि जाता क्रायेति सर्वे
निरवदाम् ।

४५-४०. इदानीं द्यायात इष्टकालमाइ । द्यायाद्वादशेत्यादि ।

हायाया द्वादशानां च वर्गयोगात्पदं यत्तेन कि विशिष्टेन सम्बद्धीन सम्बद्धागुक्तिन बद्धवस्वश्विमुनीन्दोः १०२८०० सकाशाद्विमच्य या लिखः स्यात्सा प्रथमजीवासंज्ञा ज्ञेया । तस्मिन् दिने या क्रान्तिच्या तया विषुवच्च्या । चन्नच्या निश्ची सम्बद्धयोद्धृता च । चन्न या सम्बद्धः सा पृथक् स्थाप्या । मेशदिषद्वे रवे। सा प्रथमच्या, चधुनानीतया सम्ब्या विश्लेष्या । श्रन्यत्र तुलादिवद्वे तु संयुक्ता । ततः सा संस्कृतप्रध्यमच्या पूर्वस्थावितच्या त्र सते द्वे साविनेश्वर्शर्द्वगुल्विष्य्यया गुणिते युव्यायेन द्विगुणयुज्यया भाविते च तता ये द्वे चापे ते श्रवतुलादिषु उत्तरदिवाणगालये। प्रतिवयुते च । श्रश्चात् उत्तरगाले तथार्यागा दिव्ये-इन्तरं च यत्तदंशाः षदुद्वता लब्धा नाहिका भवन्तीत्यर्थः ।

षणेपपति:। द्वायाद्वादयक्रायागान्मूलं द्वायाक्रयेस्तताऽनुपात:। द्वायाक्रयेन द्वादय-केविस्तदा विज्याक्रयेन कि जात इष्ट्रयङ्कु:। तता यदि लम्बज्यया केट्या विज्याक्रये-स्तदा इष्ट्रयङ्कुकोट्या कि जातेष्ट्रहृतिस्तस्या एव पंचा प्रथमज्या चाचार्य: कृता। एवं प्रथमज्या = (१२ विषे) विज्ञाक्ष = (१२ १००) विज्ञाक्ष चाव विष्य प्रथमज्यानयनम्। प्रथ कृष्याचानाक्षेम्नुपाता विद्व लम्बज्यकोट्या प्रवच्याभुवस्तदा क्रान्तिज्यमा कि जाता कुच्या वा च प्रथक् स्थापिता। उत्तरगोले इष्ट्रहृति: कुच्यया द्वीना दिवसे युता उत्मवदलाद्वय-विध—प्रहोराववृते ज्या सैव च साम्प्रतं भास्कराचार्यादिमते कला पंचा। प्रथेते कलाकुच्ये विच्यावृत्तपरियते सूचचरच्ये प्राचार्येस कृते तत उत्तरगोले तञ्चाययोगांचा दिवसे वियोगांचा: चितिकादिष्ट्रघटीनामंचास्ते षड्विष्ट्रता लब्या नाड्या भवन्तीत्युपपन्नम्।

👺 इदानीं प्रकारान्तरेखेष्टकालमाइ । बड्घ इति ।

श्रावा प्रकारान्तरेखेष्ठकालद्वानं । दामाने दिनामासे स्ह्ये स्ह्गृक्ति हायाङ्गुलैः किं भूतेविक्षास्त्राङ्केमंध्यच्छामरहितेः पुनः किं भूतेः सद्वादशेद्वादश्युत्तेष्ठिते हृते लब्धाः प्राक्षकपाले मताः पश्चिमे शेषा गम्या नाडो। भवन्ति—इति ।

चनेपपितः । चनाचार्येवायमनुपातः कृते। यदि मध्यच्छायारहितद्वादशेष्ट्रच्छाया-योगो द्वादश्रसमस्तदा दिनाद्वसमा रष्ट्रणाख्यो भवन्ति । चय मध्यच्छायारहितद्वादशे-ष्ट्रच्छायायोगो यदा केन चिदिष्टाङ्कोन समस्तदा का नाखः । श्रत्यत्र व्यस्तानुपातेन रष्ट्र-

नाद्यः = र्वः रहा - महा = रवः + रहा - महा चतः उपप्रम् । यतह्यस्तानुपातेन या नाद्यः समायान्ति ताः स्यूला यताऽयमनुपाताः नहि समीचीनः । चाचार्येष च वसिष्ठात्तिवक्तिदिति सालकानावः स्यूलमपि सुखाये प्रकारान्तरं निर्मतं यूक्माये तु प्रथमविधिरेव विधेय इति । मतगम्यवासना चातिसुगमेतिः सवे तिरवद्यस् । साम्यतकालेऽपि भारतवर्षे गावितिका द्राक् कालकानार्थम् ।

द्याया निजेष्टा दिनसध्यभागच्छायोनिसा दिख् १० सहिता तयाये। दिने शरके:मत्त्रनेस्मनाही: मीमानु वराहे। यदित स्वयुत्तया ॥

इत्याच्य श्लोबास्यः विधिं स्वीकुर्वन्तः परमचन द्वादयस्थाने दयसंख्यां मृहोत्या विधिः इदर्थिति।ऽस्ति । स्विद्विविश्यः कुनः वराहेश लिखिल स्ति न चायते केवलं परम्बसतः सूनते श्लोके चः वराहः सृतिः नामाऽवसीवयतः स्तिः । ४६. इदानीं कालाक्कायानयममाइ । कायाकीति । वस्मुखितं दिनमानं नाडीभिरिष्ठचटीभिक्द्वरेत् तच यक्तव्यं भवेतद्द्वाद्यकीनं तता मध्याककायया चित्रतं काय्यं तदा चाकी रविसम्बन्धिनी क्वाया स्यादिति ।

चर्चापर्यतिः पूर्वप्रकारवैपरीत्येन । तदाया पूर्वप्रकारेष दनाडी =  $\frac{\epsilon \, fa}{\epsilon \, n + \epsilon \, si - n \, si}$   $\therefore$  दना (१२ +  $\epsilon \, si$   $\to$  महा)  $= \epsilon \, fa$  ततः (१२ +  $\epsilon \, si$   $\to$  महा  $= \frac{\epsilon \, fa}{\epsilon \, ni} = m$  चस्मात् दहा  $= m + \mu \, si$  = 0 १२ चत उपपद्धं सर्वम् ।

४०- इदानीं चन्द्रच्छायानयनमाइ । दृष्टा नाद्य इति ।

रष्ट्रसमये या रष्ट्रचटिका दृष्टाः स्युस्ताश्चन्द्रोदयनाहिकामियुँना यदि दिने रष्ट्र-चटिकाः स्युः । राचे चेतदा विद्वीनास्ततं चाभिरिष्ट्रचटिकामिस्तत्कालेन्द्राः संकाशालवैव द्याया साध्या यथा दूवे मानाः सूर्यस्य साधिताऽस्ति ।

चनेपपितः । बल्यते यूर्येदियात्रागेव चन्द्रोदयः यूर्येदियसमये च चटिबाचतुष्ट्रयं चन्द्रस्योत्तत्वालः कता चटिका एव चन्द्रोदयमाविकाः । ततः यूर्येदयामन्तरं या चट्ट-चटिकास्ता दृष्टा चटिकास्वन्द्रोदयमाविकायुताः । चन्द्रोदयादिष्टचटिका मवन्ति ता एव चन्द्रोत्तत्वचटिकास्ततः पूर्वेक्द्भानेशिव काया साध्या । एवं सूर्यानन्तरं यदि चन्द्रोदय-बालस्तदान्तरेय चन्द्रोत्ततकालो भवतीत्युपपत्तम् ।

१९ इदानीं चन्द्रस्य क्रान्त्यादिषाधनमाइ । चरनाडीति ।

पूर्वे चरनाद्धादीनां क्रमेख यो विधिः सूर्यस्य दिनमानादिके प्रतिपादितस्तेनैव विधिनाऽचापि द्युव्यासापक्रमादि चेयम् । यवं यथा सूर्योदयाञ्चन्द्रोत्तत्तघटिकादिचानं कृतं तथैवा-स्तमयेऽपि द्रध्वेलिखितविधिचेयः । यवं शेषाणां यशावामपि युक्तितः सर्वे द्यायादिकं चिन्त्यं यतो भीमादिकानां द्याया नेपलभ्यते । चत चाचार्येष युक्त्या चिन्त्यमित्युक्तम् ।

चचे।पपति: युगमा । यते। यथा रवेश्वरकानाम्पूर्वे यथे वस्तु साधितं तथा चन्द्रचर-चानानत्स्वे चन्द्रस्य भवतीति प्रसिद्धम् ।

**५२-५४ रदानीं कोटिसाधनमाइ । द्यायार्कवर्गयोगादित्यादि ।** 

चर्क समुचा द्वाद गुचा चित्रया कायार्क वर्गया गण्डेन कर्मा ख्येन विभाव्या लिखां वेषु वक्की वयाऽ चर्च्यया गुचिता लम्बकेन लम्बन्यया भक्ता गृचक् स्थाप्या । एनः क्षाष्ट्रा परम-क्रान्तिका । चर्क मोर्च्या रिविभु चर्च्यया कथं मृतया लम्बक हृतया लम्बन्या हुता तदा पूर्याया स्थात् । चय्य पूर्वागतया लब्ध्या मेषतुलादिषद्वयाः क्रमेख पूर्याया विश्वीनयुक्ता शेष-पंद्या कर्चन कायाक्वेन गुचिता चित्र्यया हृता लब्धा हुनाने के कि: । तस्याच्छा यायाच्य वर्गान्तराद् यन्मूलं स बाद्यः स्थात् । दिम्बद्धे स स्थ भुवः समं पूर्वापरं तत् के द्या स्व स्तः देयमिति ।

कोरिस्तदा विच्याकर्षेन किं लब्का सत्तम्य स यव शङ्कुस्ततः शङ्कुतलक्षानार्धमनुपाता यदि कायाकर्षेन द्वादशकोरिस्तदा विच्याकर्षेन किं लब्का सत्तम्य स यव शङ्कुस्ततः शङ्कुतलं पृथक् स्थाप्यम् । प्रथ विच्यया परक्रान्तिच्या भुजस्तदा शङ्कुना किं लिब्धः शङ्कुतलं पृथक् स्थाप्यम् । प्रथ विच्यया परक्रान्तिच्या तदा रविदेश्चिया किं चातेष्ठक्रान्तिच्या पृनयदि लब्ब्व्याकोट्या विच्या-कर्षेस्तदा क्रान्तिच्या किं चाताऽसा = राज्या × विच्या | राज्या | तता उत्तर-गोले प्रयायङ्कुतलक्षेशियोगे दिच्यगोले योगे भुजः । भुजे नाम शङ्कुमूलपूर्यापररेखयोग स्तरास्थेदमन्तरं महाशङ्कुसम्बन्धि लघुशङ्कुसम्बन्धिकरक्षायानुपातः । विच्ययेदमन्तरं तदा क्रायाकर्षेन किं चातं लघु द्वादशाङ्कुलशङ्कुमूलप्राच्यपरयोगन्तरं नवीनानां चाम्पतं मते सुक्षचेत्रम् । पाचार्यमते च के।टिसंचम् । पाच द्वादशाङ्कुलशङ्कुस्त्रया स्थाप्या यथा कायार्यदिङ्मध्ये पतित तदा शङ्कुमूलप्राच्यपरयोगन्तरं चधुनानीतं के।टिकुपं भवति । पाय तदिक्यवि शङ्कुर्वेद्वमध्ये स्थात् तदा पूर्वानीतान्तरसमस्य दिव्यपरीत्येन क्रायायप्राच्यपरयोग्वत्तरं के।टिकुपं स्थात् ततः के।टिज्यायस्थितं स्थायां भुजकुपं स्थात् । दिग्रम्वा स्था स्था स्था स्थाप्य स्था

**११−१६ इदानीं बेधेन रविज्ञानमाइ । छायासमरेखेल्यादि ।** 

हायापूर्वापररेखयारन्तरं कोटिक्कपं यत् तेन चिच्या गुणिता स्वच्छायाक्रवेन भक्ता । चस्या लब्धे: पूर्वागतशङ्कुतललब्धेश्च एकत्वे । एकदिशि विश्लेष: । चन्तरं कर्तव्यम् । चन्यत्वे भिन्नदिशि च योगस्तदा पूर्याया स्थात् । चन्न पूर्याया लम्बकेन लम्बच्यम गुणिता काष्ट्रामीर्व्या परक्रान्तिच्यया भाच्या चतश्चापं कर्तव्यमित्यध्याद्वाये तदा रिषः स्यात् । चनेन पूर्योद्ववेन पूर्यात्पन्नकारिणा विधिना । चन्येऽपि ग्रहाः कर्तव्या इत्यथेः ।

श्रवेषियत्रकारवेषरीत्येन यतस्कायासमरेखान्तरं विच्यागुणं क्रायाकर्षइतं तदा महाशक्ष्मसंबन्धी भुजस्तता भुजशक्ष्मतलयोः संस्कारे धूर्णाया भवति नतीऽज्ञचेषत्वादनुपातः । विच्यया लम्बच्या कोटिस्तदा धूर्णायया किं जाता क्रान्तिच्याः

= ज्ञा × संच्याः
चित्रवाः

प्रतान्तिच्यया यदि विच्यातुल्या रविदेशच्याः तदेष्ठक्रान्तिच्यया किं
जाता रविभुज्ञच्या = ज्ञांच्या × विच्याः
जिच्याः
चित्रवाः
चित्यवः
चित्रवाः
चि

# इति करणे चतुर्थाऽध्यायः समाप्तः।

#### ९-३ इदानीं प्रतिपदान्ते चन्द्रदर्धनद्यानमाइ । चपमान्तरेत्यादि ।

श्याङ्करविविवरं चन्द्रसूर्ण्यारन्तरमेक चप्रमान्तरेख रविचन्द्रयाः क्रान्त्यन्तरेख चंयुक्तमन्यच हीनं तत्तरत्त्वेश्वाधाताद्यन्त्रूनं तेन क्रान्त्यन्तरं द्वितं भक्तं विचेपेच चन्द्रस्य शरेख गुखितं च फलं यदि क्रान्त्यन्तरदिङ्कः शरस्तदा इन्द्रकेषिशेषाञ्चन्द्रसूर्णन्तराच्छे।ध्य-मन्यशा देयमशियोज्यम् । इदं सायं सन्ध्यायां क्र्तंच्यं पूर्वसन्ध्यायां प्रातः सन्ध्यायां तु विपरीतं क्रांच्यं यच फलं शिष्यं तच देयं यच देयं तच च शिष्यमित्यर्थः । चथेदं संस्कृतं रविचन्द्रयोरन्तरं चापात्मकं दिनकृतः सूर्णस्य स्वप्रमभवनवशेन स्प्रमराश्युदयमानेन यदि नास्कित्वद्वयेनादयं याति तदा विमले निमले वियति चाकाशे इन्देशचन्द्रस्य चालोकं दर्शनं लेकस्य प्राविन चायातीत्यर्थः ।

श्रवे।पर्पति: । कल्यते स्वार क्रान्तिवृते रविचन्द्रस्थानये।स्वापात्मकमन्तरं स्वा

चन्द्रस्थानं च चन्द्रविम्बं स्थाच चन्द्रस्थातरः शरः । स्थाच नाडीवृत्त-समानान्तरं स्थानीयाहोराचवृतम् । चर ध्रुवग्रोते रविचन्द्रयोः क्रान्त्य-न्तरं चस चन्द्रविम्बोपरि ध्रुवग्रोतवृत्तम् । चष्ट सर्वाख चापनि सरल-रेखाङ्कपाखि प्रकल्य स्थाचर चात्यचिभुवं संस्थाच जात्यचिभुवं कल्पितम् ।

ततः स्वाच = √स्वार² - चर² = √(स्वार + चर) (स्वार - चर)
चय चर, चस ध्रवप्रोते यदा सरलरेखाकारे तदा मियः समानान्तरे
जाते तेन दस्यारच = < चस्या । चता जात्यद्वयं मियः सजातीयं
जातं तति।ऽनुपातेन सस्या = चर्र × स्वाच । चन रिवस्यानादुत्तरे विधुहत्तरः चरच्च तेन रवीन्द्वन्तरे स्थारसंचके पूर्वागतफलस्य वियोजने जातं
सर समं संस्कृतमन्तरं भिन्नदिशि गरे स्थार्चसंचके तु योजने संरसमं संस्कृतमन्तरं भवति । चयोदये येन गरेख यावानुन्नतो ग्रहो भवति

तावानेवास्ति वित्ते नते। भवतीति पूर्वसन्ध्यायां विषरीतं कथितम् । यदा रविरस्तमेति तदा तत्स्यमराशिः पूर्वविति धुदेति तदा तत्संस्कृतान्तरावयवस्तत्स्यमराशेयावता कालेने। देति तावतेव कालेन चन्द्रोऽस्तं गच्छति । एवं यदा स काले। घटिकाद्वयसमानस्तदा रिवः चन्द्रयोः कालांशान्तरितत्वाञ्चन्द्रदर्शनं भवतीति सर्वे निरवदाम् ।

## ४. इदानीमुदक्ष्कृतिते फलं गुक्रसाधनं चाइ । द्विगुवेच्छेति ।

यदा उडुगवाधियतेश्वन्द्रस्य चङ्गमुदगुन्नतं स्यालदा श्व्का मनेारथे। द्विगुवः । चित्रधीनामंश्री भागस्य स्यात् । चय स्वीद्यो द्विषद्वांशी द्वादशांशस्तव्युक्तं गुक्ताङ्गुनं भवे-दिदं मुवाद्वेयमित्यर्थः । श्रवीपपितः । चन्द्रविम्बं पञ्चदयाञ्चलसममाचार्येष प्रकल्पितं ततोऽनुपाते। यदि श्रक्कार्द्धे १८० समे क्रषे १५ श्रङ्गुलानि युक्कं तदाभीष्ठकर्षे किं जातमिष्ठयुक्कमङ्गुलात्मकं = १५ × कर्ष = कर्ष (क्रषेस्तु रविचन्द्रान्तरसमः पूर्वप्रतिपादित एव) चत उपपद्मम् ।

४-- श्दानीं परिलेखमा**छ** । श्रपमान्तरविश्वेपावित्यादि ।

व्यविशि स्थमान्तरविशेषो यो तयोगेंगेन सन्यत्वे भिन्नदिशि सन्तरेष परिलेखे केािटः स्थात् । रवीन्द्वोरन्तरं पूर्वप्राधितं कथेः । तयोवंगान्तराद्यत्यदं स बाषुः स्थात् । स्थाङ्गान् सन्द्राद्यते। यद्विष्ट्वे सविता सूर्यः केाट्या परिकल्पितः स्थात् । ततस्तिद्विशि पूर्वागतांशसमान्त्रस्त्राता के।िटद्या । ततोऽक्रुनेरेव भुक्कका देयो । शश्मिष्यात् शिक्विन्दात् पूर्वं साधितः स्था भवित ततस्तस्मात् कथात् के।िटर्रस्त । स्रतोऽस्मात्के।ट्ययाद्वृत्तः शशाङ्गगतः स्थात् । स यव भुवः परिक्षे चन्द्रविम्वपरिक्षे स्रवो नाम भवित । स्वसंश्वस्तस्मादद्यदेव नमनान्नमन्त्रामम् । ततो मध्याद्वन्द्रकेन्द्रात्कका यो रचितस्तव शिक्ष्यं देयं तव धनुर्यत् तेनाऽऽकृति-चेशेति विशेषः । सव पूर्वोक्तचेवदर्शनेनेव प्रकटा वाधना । स्थाच मानमत्यल्पं तेन स्यूलत्वात् के।टिक्षेषा समाना कल्पताः । सर्थात् स्थात् स्थात् स्थात् = कच्, तथा

स्यार = रच। ततः कच = स्याच = चर्च।

ततः चरं = चर-चर्चं = क्रान्त्यन्तरं - स्याच चत ठए
पन्नं कोटिमानम्। तता भुजमानं = चरं च =  $\sqrt{ चरं - चरं }$ =  $\sqrt{ स्यारं - चरं }$  चयासमाद्भुचमानादाया यया चर

कर्णपूर्च विप्रकृष्टं भवति तथातया चरदिशि चङ्गान्नमनं

भविष्यति। रविष्य चर कर्णमार्गेणेव युक्तं ददाति तेन
कर्णपूर्च यव परम्भुकं तत उभयदिशि युक्तस्यापचय

र व्यति। चनाऽऽकृत्येव चङ्गान्नमनदिग् चेया गणकेन।

८-१० इदानी चन्द्रोदमदिसाधनमाइ। याम्योदिम्बर्गादित्यादि।

साम्यो वा उत्तरः शरो विष्वत्या पलमया गुरुयो रविभिद्वीदश्भिष्ट्रंतः फलं भंशाः स्यः । तेऽंचा उद्ध्यकाले याम्यशरे शिवनो मध्ये वृद्धिर्धनं । उत्तरशरे तु चयः । एवमचक-दृक्षम्मंसंस्कृतो विधुकातः । चस्ते तु विपरीतसंस्कारेगाचवदृक्षममंसंस्कृतश्वन्दः कर्नव्यः । ततो विधोः सूर्यमपास्य तस्याद्रश्यो विधेयास्ते राचयो यदि ष्ट्राशितोऽल्पास्तदा तदुदयकालेन दिवा चन्द्रोदयो यदि षडिधकास्तदा तु निधि राचे तदुदयकालेन चन्द्रोदयो वाच्यः । एवं पूर्ववत् चयवृद्धी कृत्वा । चर्थात् चवचदृक्षममंसंस्कृतं चन्द्रं कृत्वा ततो व्यर्क-चन्द्रं बद्धाधिभ्यो विशेष्य शेवराशियावता कालेनोदित स काल एव चन्द्रस्यास्तमयः । तिसम् समये श्रुयो सूर्योदयानन्तरमस्तं गच्छतीत्यर्थः । चन्द्र यदा दिने चन्द्रास्तसन्द्रा व्यर्कश्वनन्द्रश्वकाद्वीच्छोध्यो राचे तु चन्द्र एव चक्राद्वीच्छोध्य इति क्रमोऽवनम्यः ।

चनेपपति: । चाचार्येव कदम्बप्रोतीयध्रवप्रोतीयचरी तुल्या प्रकल्यायनं दृक्कर्म हित्या केवलमचनं दृक्कर्मेत्र साधितं तदाचा कल्यते मेल क्रान्तिवृतस्वरुं मे मेशदि: स्था

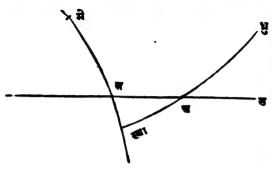

चन्द्रस्थानं स्थाच श्रुचस्या श्रुवग्रेति चन्द्र-यरः । च चन्द्रविम्बम् । सचल चितिनं । ल चन्द्रोदयकाले चितिचलम्नः क्रान्तिषृतग्रदेशः तदेवाचचदृक्कममेषंस्कृतचन्द्रस्थानं तन्द्रानार्थे याचार्येय स्वल्पान्तरात्, स्थालच चात्य-चिमुचं कल्पितं लचस्थाकायमानं चार्चाश्यमं तत्कोटिसमं स्थालच्के।बमानं च कल्पितं

तता लस्यामानं = वाष ४ वक्का व्याप्त विश्व विश्व

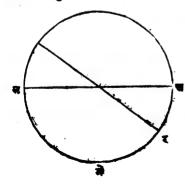

न्तरं बड्राध्यल्पं तदा राषे चन्द्रास्तः । सूर्योदयानन्तरं च चन्द्रोदयः । यथा कल्यते चस्तिवित्तिचे च चन्द्र-स्तदधो र रिवः मे मेषादिः । ल तदा प्राक्षितिचे क्रान्तिवृत्तप्रदेशः । तन्त्रानं चन्द्रे बड्राधियोचनेन वा वियोचनेन । त्रतो रव्युदयाद्यावता कालेन तल्लग्नमु-देति तेन कालेन निधि चन्द्रोऽस्तं ग्रास्थतीति बुद्धि-मिद्विश्चिन्त्यम् ।

# इति ग्राभिदर्भनम्।

#### चय चन्द्रग्डगाधिकार: ।

## ९ तप तावचुन्द्रे चालनमाइ । यातेष्या रति ।

चर्नेदियतस्तिष्टे: पूर्णिमाया या गता राष्या वा नाद्यः । तदुत्पन्नाः कला गते चन्द्राच्छेाच्या राष्ये युकास्तदा तत्काले पूर्णान्तकाले शशी भवति । तत्कलानयनं प्रसिद्ध-त्वादाचार्येष नात्तं तत्कलास्य घटीषष्ट्या चन्द्रगतिकलास्तदा यातेष्यघटिकाभिः किमित्य-नुपाततः समायान्ति ।

चने।पर्यतस्तु प्रकटेव । गते पूर्वमेव गर्गो । चतस्त्रच ग्राधनमुक्तम् । यथ्ये ऽये गर्गो ततस्त्रच धनमुक्तं चालनफलमिति ।

२-४ इदानीं यहणे स्थितिसाधनमाह । राह्येः सषट्कृतिकलामित्यादि ।

राहो: सकायात् सबद्कृतिकलां बिंद्र्यितिकलां चंधं पूर्वप्रतिपादितपृश्चिकभागं हित्या त्यक्षा ततः शेवस्य ययाङ्कस्य च ये विवरांया चन्तरांयास्तेस्त्रयोदयान्तः । अर्थात् तेऽंशा यदि चयोदयालपास्तदा यहणं भवति यदि ते चांथाः पञ्चदय तदा तस्य यहणस्य तम एव । अर्थात् यहणस्य छायामाचं न दर्थनम् । पञ्चानबिष्टवर्गस्य पञ्चपञ्चायत्कलावर्गस्य क्षयं भूतस्य विचेपकलावर्गरहितस्य यन्मूलं तद्द्रिगुणं तस्मात् तिथिवद्विभच्य कालः साध्यः च स्थितेग्रंहणस्य स्थितेः कालो भवति । चयोदय यितिमिरविवरभागेश्चन्द्ररा-हुन्तरांश्वेहीनाः यराहताः पञ्चभिगुंखिता यताः पलाश्चन्द्राद्वाहावधिके स्थितिमध्ये चेप्याः । चन्यथा चल्पे हानिकृनाः कर्तव्यास्तदा स्पष्टः स्थितिकालो भवतीत्पर्थः ।

चने।पपति: । गणितागते। राष्ट्र: बिट्टांशितकलासमवृश्चिकाख्यभागमिलित: समायाति गैलिशिसद्धान्तस्य २६ क्लोकेन श्रतस्तच्छे।धनेन वास्तवे। राष्ट्र: स्यातञ्चन्द्रान्तरे येऽंशास्ते

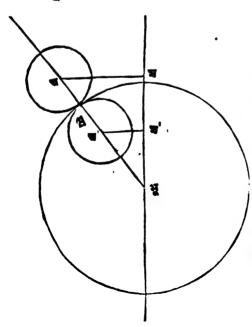

यदा चयादय तदा तेमानेक्यखग्रसमः या उत्पदाते । चतस्तदा ग्रह्यसंभवः । पञ्च-द्यांया यदा तेऽन्तरांयास्तदा तेमानेक्य-खग्रात् किञ्चिद्वचिकः यरः स्यादतस्तदा ग्रह्यां न किञ्चिद्वन्द्रकान्तिस्मानिरेव । अध्य मध्यममानेन भूभाविम्बाद्धं = ३८ चन्द्रविम्बाद्धं = १० चाचार्येण किल्पतं ततः स्यर्थकाले भूभाचन्द्रकेन्द्रयोगन्तरं = चभू = चस्प + स्पभू = १० + ३८ = ११ । भूय = क्रान्तिवृत्तखग्रं स्थितिदलं। चय = चन्द्रश्ररकलास्ततो चात्य-चिभुक्तकल्पनया भूय = √ चभू - चय । = √ (११) - यर । चयमे व मास्करादोः सामातं याद्यक्रमार्गे भुक्त उच्यते । गत्यन्तरेष यावता कालेन चन्द्र इता भुवकताः क्रामित स्पर्धकालातावता कालेन ग्रह्यमध्यकालः । चन्द्र-स्येक्क्षणं गीतं प्रकल्य पुनस्तावता कालेन मध्यान्माच इति चेयम् । भुना द्विगु-वित्तस्तता द्विगु-वित्तस्तता द्विगु-वित्तस्तता द्विगु-वित्तस्तता द्विगु-वित्तस्तता द्विगु-वित्तस्तता द्विगु-वित्तम्यः कालचानायं तिथिकालपाधनवदन्तपाता गत्यन्तरक्वाभिः विश्विदिकास्तदा द्विगु-विभुवकताभिः कि चातः स्पर्धन्माचःविधकातः स गव ग्रह्यस्थिति-कालः । परन्तु चन्द्रस्य गितः प्रतिवृषं विलचवा तेन नायं कालः समीचीनः । समीचीनकाला-व्यनः श्रेमाचायं तारतायाच्यवितिमरिववरभागेरित्यादिना संस्कारः समानीत इत्यु-व्यत्नं सर्वम् ।

४. ददानीं सर्वयहर्षे संमीलनान्मीलनकालद्यानाष्टे मर्द्वसाधनमाहः । किन्त्यन्त-रांशेति ।

पूर्वे ये राष्ट्रचन्द्रयोरन्तरांशा चागतास्तेद्दींनाः पञ्च कर्तव्यास्तते। यच्छेषं तेन हीन-गुणितास्य दश ततः कृतग्रास्य गुगुणितास्तते। यन्मूनं तर्देकास्विभिरेकविंशत्या गुणितम् । चस्मानुजितकलाद्यः पञ्चमांशस्ता विमर्द्वकता भवन्ति--इति ।

चने विषित्त: । कन्यते संमीलनसमये चं = चन्द्रकेन्द्रं। चं घं = तात्कालिक: घर: । तस्यानयनाथै राष्ट्रचन्द्रयोरन्तरांशानां च्या =  $\frac{24 \frac{4}{40}}{40}$  यते।ऽन्तरांशा: सर्वयक्षवे दशांशेभ्या न्यूना यव ततः शरसाधनाथै परमशर: २४० कलासम: कल्पित: । तते।ऽनुपाता यदि चिच्यया १२० परमशरस्तद्रान्तरच्यया किं चातः शर: = चं घं =  $\frac{280 \times 24 \frac{4}{4}}{420 \times 40}$  =  $\frac{24 \frac{4}{4}}{4}$  । तते। मही-

द्वेंबला: =
$$\sqrt{\frac{1}{2}}$$
 =  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  (  $\frac{1}{2}$  स्व  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  (  $\frac{1}{2}$  स्व  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  (  $\frac{1}{2}$  स्व  $\frac{1}{2}$  )  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  (  $\frac{1}{2}$  स्व  $\frac{1}{2}$  )  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  (  $\frac{1}{2}$  +  $\frac{1}{2}$  )  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  +  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{$ 

६-९० इदानीं निमञ्जनकानं बलनादीनां च साधनान्याष्ट । स्थितिदलविमर्दे-दलयोरित्यादि ।

चत उपपन्नं मट्टानयनम् ।

स्थितिदलिक्षमट्टेदलयोर्बिशेश्के । जन्तरे काले तमः राष्ट्रः सकलिमन्दुं जित मचित् । जशीत् स्पर्शनन्तरं तावित काले संभीलमं भवित । शशिराहिवियरभागेरन्तरांशैर्विशेषिप-र्थसा शर्रदिग्विपरीता प्रगडमाचे स्पर्शमाचयार्दिग् वाच्या । परिक्षी चन्द्रविम्बपरिक्षी तुरीय-

Digitized by Google

मागे चतुर्थां चे चयाद चथाविभागे कृते प्राक्षप्रभृति प्राग्ठिक्त मेव चन्द्रीपंडवस्य याचा या दिक् तस्या चंद्रो एवं वदेत्। चचतदुत्तं भवति चन्द्रविम्वपरिधि विलिख्य तच दिगङ्कितं च कृत्या एकस्मिन् चतुर्थां चयोद वभागां च्य कृत्या वद्यमाविधिना बलनमानीय तदाया-दिक्कं प्राग्भागाद्वत्या तत्स्ये भागे चन्द्रस्य पर्वारम्भं वदेनस्मिन्नं ये स्पर्धे। भवतीति चेयम्। चचे पलांचे चिपरिधिदलादुं ये याचपरिधिचतुर्थां चगुः बित्तं पुनः कि भूते खेन्द्रन्तरभाग- सङ्गुकिते खस्वस्तिक चन्द्रयोरन्तरे ये भामा चर्याञ्चन्द्रनतां चास्तरच गुविते खखक्षपष्ट ८००० हृते च बलनं भवति तत्याङ्गते याम्यं परे तु साम्यं चेयं तदेव चय्यमिति। निचानाचे सर्वयासे वर्षे वर्षेत्रवेषे पीतं उदयास्त्रयासे धूस्तं खण्डक च्याद्विकत्यासे चर्षे वर्षेत्रवेष वर्षेत्रवेष पीतं उदयास्त्रयासे धूस्तं खण्डक चर्ये। चर्कं राचिद्वाद्वयकं राहुमुखेनानं चेषं चियमद्वि २२३ गुणं फलं चयाङ्केनेकेन युकं बार्थ (इदं यदि तुलादिमीनान्तमं तदो चुस्यः) क्रियादिक न्यान्तगस्तदा नीचः । चनेन क्लोकेन फलादेयायं सहस्यसमये राहो हच्चद्या नीचदया चाचार्येष साधितेत्यनुमीयते।

चचापिति: । स्थित्यद्वेविमट्टेाद्वेयोरन्तरकातः स्पर्यधमोलनकालान्तरसमोऽतरस्पर्याः नन्तरं तार्यत काले तमा राष्ट्रः सकलमिन्दुं भवति — इति युक्तमेव । चन्द्रयञ्चये क्रान्तिः कृते भूभा ततः शरदिशि शराये चन्द्रः । चन्द्राञ्च शरिवपरीतदिशि भूभातो विधुकेन्द्राः द्वभकेन्द्रचानाये शरो विपरीतः कृतः । चाचार्येय परिलेखेऽच व्यवलनमेव साधितं नायन्यलनं तेन परिलेखे स्थूलता । बलनानयनेऽपि चंशानुपात शव कृतो यदि नवत्यंशनर्ताः स्तांशसमं चलनं तदाभीष्ट्रनतांशेः किं चातमंशात्मकं सलनम् । चन्द्रपरिथे। तञ्चापार्थमन्यो-उनुपाते। यदि नवत्यंशेरचन्द्रपरिधिचतुर्थाशसमं चापं लभ्यते तदा बलनांशेः किं चातं चन्द्रविम्वपरिथे। बलनचापं = क्ष्यं स्वपः चापं सम्भवेत तदा बलनांशेः किं चातं चन्द्रविम्वपरिथे। बलनचापं = क्ष्यं स्वपः चापं सम्भवेत तदा बलनानयनम् । चच्चववलनं नाम तत्काले नाडीवृत्रप्राचीता यता येरेशेः सममव्दलप्राची चलिता तदंशमानमेवेत्यपप्रसम् ।

#### १९-१४ इदानीं परिलेखमाइ । सप्रदशाष्ट्रेत्यादि ।

समदिशकलाम्मायोनेकं च उन्तं सप्ट्रांशिकलाम्मायेन भूभावृतं तद्द्र्ययोगम्मायेन समनिक्यस्वरहवृतं वा स्थितिवृतं विलिखेत्। यतानि शशराहुस्थितिवृतानि चेक यानानि यककेन्द्रकानि सालिख्य दिगङ्कितानि कृत्वा तच पूर्वागतबलनाशांशकवशात् लङ्कापूर्वापरयोश्चानम् । सन्योः पूर्वापरये।द्वेयोः पार्श्वं सायामिन्ये। दोर्घास्त्रयोदश रेखाश्चग्द्रविम्वपरिधे। समान्तराः कर्तव्याः तदेदं चन्द्रच्छेदाकं भवति । यत्तवन्द्रच्छेदाकं मया समासतः संवेप-कृषेणाभिष्टितं कथितं व्याख्ययाऽवगम्यं भवति । सन्यस्तिन् छेदाके संस्थानेन स्थानवशेन यासविमद्रस्थितयो दृश्यन्ते । इन्दुर्भूकायां पश्चाद्रागे स्पृशित । तथा सके च पश्चाद्रागे स्पृशिति दृश्यते । सत इन्दोः प्राग्नागे प्रयह्यं स्पर्शे भवति रवेने किन्तु रवेः पश्चिम-भागे स्पर्शे भवति स्वर्शे भवति स्वर्शे स्वर्शे भवति स्वर्शे स्वर्शे भवति स्वर्शे भवति स्वर्शे भवति स्वर्शे स्वर्शे भवति स्वर्शे भवति स्वर्शे भवति स्वर्शे भवति स्वर्शे स्वर्शे स्वर्शे भवति स्वर्शे स्वर्शे भवति स्वर्शे स्वर्या स्वर्शे स्वर्शे

चरे।पर्यति: । केन प्रमाचेन चन्द्रं केन्र्यमाचेन राष्ट्रं केष्यमाखेन च स्थितिवृत्तं

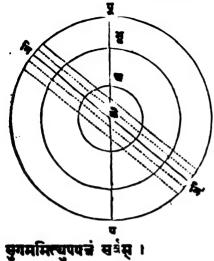

विलिख्य दिमिक्कृतं कृतं तथ पूचिन्द्वात्प्रवीगतवलकः वरेन लक्कापूर्वापरं श्रवीनाडी इसखयडं निकेनि सदृशं श्रातम् । ततो निकेसमानान्तरा उभयपास्त्रं विन्दुविशिष्ठाः रेखाः कृताः । एकावन्मापं संवेणकृषेव परिलेखक्ष्यं चन्द्र-च्छेदाक्रमाचार्येय कथितं वस्तुते। तन स्पर्यादिश्वानं न भवति । यच तात्कालिकनाडी वृतपूर्वापरा चाता ततः वायनवलनवशेन तत्काले क्रान्तिश्तक्षपूर्वापरचानं भवति ततः शरवशेन स्पर्यादिकाले भूमाकेन्द्रचानं तते। भूभाव्यासाद्धेन कृतेर्वृतेः स्वर्थादिचानं भवती-त्यविष्ठं व्याक्याग्रम्यमित्याचार्येव कथितमित्यविष्ठि

# इति पीलिश्वसिद्धान्ते चन्द्रयह्याधिकारः।

# चय यूर्वयश्याधिकार: ।

#### तपादी सम्बनमाइ । दिनमध्यमेति ।

बहुकाले यावतीभिर्चेटिकाभिर्दि नमध्यप्राप्तिकी मध्याद्वादावत्यो घटिका व्यतीताः वर्कात् प्राक्क्षपाले या नतघटिकाः पश्चिमकपाले च या नतघटिकास्ताः बहुवित। श्रंक्ष मवन्ति तेवां या च्या तस्या यस्त्रिंशांशः स इत्र तिथेनीम तिथिनमनं भक्ति – इत्यर्थः ।

चर्चापपितः । नतचटिकाः वङ्गुविता चंद्रा भवन्ति तच्च्या नतच्या ततः स्यूलानु-पतिन लाखनचटिका यदि चिज्यया ९२० चटिकाचतुष्ट्रयं लाखनं तदेष्ट्रनतच्यया कि चातं सम्बनं = \* \* गव्चा = ग्वा इत्युपपन्नम् ।

२-६ इटानी राहे। संस्कारविशेषं स्थितिसाधनं चाह । पञ्चग्र इत्यादि ।

२-४ श्लोबे: धंस्कारचयं राहे। दत्तमाचार्येग्रेत्यनुमीयते यत: सूर्यग्रहणे नत्या धंस्कृत: घर: स्फुटा भवति । नतिवधेन येऽन्तरांशा चार्यान्ति ते राहाचेत्र संस्कृतास्तत-स्तद्राहुवधेन स्वयं स्फुटशरस्य एव शर: समायाति ।

षस्य स्तोक्षस्य व्याख्या पेलिशिसद्वान्तवन्द्रग्रहस्य द्वितीयस्तोक्षद्भण । यूर्वग्रहसे बन्तरांशे षष्ट्रिमि: समे मानेक्याद्वेपम: शरो भवतीत्युक्तम्। षथान्तरांशवर्गक्षन्देशस्वन्द्रस्य ग्रहसे मवर्तृद्भणदपास्य तन्मूलं ग्राह्मं रवे: यूर्वस्य ग्रहशे तु तन्मूलं स्वतिरसात् ६४ ष्मणस्य ग्राह्मं ततस्तन्मूलं पादानं स्वचतुर्थांश्रेणं कार्यं तदा क्रसेस चन्द्रभान्येद्रं स्थितिकाले। भवतीत्यर्थः । च्चेषपति: । चंचाचार्येव चन्द्रग्रहणे मानेक्याद्धे १६ कला: सूर्यम्हणे सु ६५ कला गृहीतास्त्रणा ग्रहणकाले चन्द्रग्रहन्तरांशेभ्य: घरः =  $\frac{290 \times 2}{920} = \frac{6}{2}$  । ततः स्थित्यद्धेप्रमाणं पूर्ववत् चन्द्रग्रहणे =  $\sqrt{(96)^2 - 10^2} = \sqrt{96^2 - \frac{69}{8}} = \frac{6}{8} \sqrt{\frac{96 \times 2}{6}} = \frac{1}{8}$  । ततः स्थित्यद्धेप्रमाणं पूर्ववत् चन्द्रग्रहणे =  $\sqrt{(98)^2 - 10^2} = \sqrt{(98)^2 - 10^2}$  स्थित्वालः =  $\frac{8 \times 6 \times 60}{930 \times 2} \sqrt{966 - 10^2} = \frac{6 \times 6}{93} \sqrt{966 - 10^2} = \frac{1}{8} \sqrt{966 - 10^2} = \frac{1}{8} \sqrt{966 - 10^2}$  चत उपपन्नं चन्द्रस्थितिकालानयनम् । रवेश्च स्थित्यद्धे

 $= \sqrt{(8!)^2 - \frac{cq \dot{\mathbf{u}}^2}{8}} = \frac{\xi}{\xi} \sqrt{\left(\frac{34 \times 3}{\xi}\right)^R - \dot{\mathbf{u}}^2} = \frac{\xi}{\xi} \sqrt{48 - \dot{\mathbf{u}}^2} \frac{1}{48 - \dot{\mathbf{u}}^2} \frac{1}{48 - \dot{\mathbf{u}}^2} = \frac{\xi}{3} \sqrt{48 - \dot{\mathbf{u}}^2} = \frac{3}{3} \sqrt{48 - \dot{\mathbf$ 

# इति पीलिश्वसिद्धान्ते रविग्रहस्यम्।

### षय रामकमतेन रविचन्द्रवहबसाधनम् ।

# तवादी रविचन्द्रस्कुटीकरवमाहः । रामकपूर्यं इति ।

द्यगबादद्यंग्यात् खतिथि १५० गुणितात् ततः पञ्चकते ६५ रहितात् व्यविष्टात् च्याष्ट्रकस्मकृतेन्द्रियो ५४०८ द्भृतात् यत्फलं तत्क्रमणः भगवादिको मध्यमा रोमकमतेन सूर्यो भवति – इत्यर्थः ।

# २. इदानीं स्फुटीकरबाये केन्द्रमाइ। रविश्वशिनीरिति।

रविश्वशिनाः स्वकेन्द्रशिवदलपंमितेः खण्डेर्वस्यमावेः क्रमशस्तत्स्युटकरणं स्कुट-शासनं भवति गुनस्तेः खण्डेरुत्क्रमतश्च चर्थात् वस्यमावानि बट्खण्डानि सन्ति तानि क्रमशस्त्रचात्क्रमतश्च स्थापानि एवं द्वादशखर्डानि एञ्चदशकेन्द्रमागलभ्यानि भवन्ति तैः क्रसम्बद्धनं कर्तव्यं यदि रवेः क्रेन्ट्रशाधनिमष्टं तदा तु पूर्वागता मध्यमा र्षिमिषुवदस्य-त्याद्वर्शाच्द्वयाच्छोध्यः शेषं केन्द्रं भवतीत्यथेः ।

# ३. इदानीं पञ्चदगपञ्चदगकेन्द्रभागलभ्यानि रवेर्मन्दपलखरहान्बाष्ट । तिथिमनुदृशेति ।

विश्वति: क्रमेख तिथिमि: १६, मनुभि: १४, द्रशिम: १० कृते: ४ सहिता तथा रखे: ६ मनुभि: १४ होना तदा षट् बार्डानि भवन्ति । तप प्रथमवर्ग्धात् धृति १८ विकला होना द्विने द्विने द्विने विश्वति प्रवृति १८ विकला होना द्विने द्विने

चने।पपति: । तच समदमंगद्वयं रविपरममन्दकः प्रसल्य पञ्चदशपञ्चदशकेन्द्रभागः सञ्जानि मन्दक्तानि चिट्यया परमं कलात्मकं मन्दक्तनं लभ्यते तदा दशकेन्द्रच्यया कि-मित्यमुपातचन्यानि प्रदर्श्यन्ते ।

केन्द्राचि = १५० ॥ ३०० ॥ ४५० ॥ ६०० ॥ २५० ॥ ६०० ॥

ent: = 54 % 40 % ca 2 % % 40% % 46% % % 460 %

मन्द्रफलानि = ३४'। ५२"॥ ६०'। ३०"॥ ६५'। ४"॥ ५५०'। ०"॥ ५२८'। ५६"॥ ५३५'। ०"॥ चन्तराखि = ३४'। ५२"॥ ३२'। ३८"॥ २०'। ३४"॥ २९' ५६"॥ १२'। ५६"। ५'। ४"=खब्दानि रोमकमतेनान्तराखि या खण्डानि

20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

क्ला: = ३४ । ३४ । ३० । २४ । १४ । ६

विकला: = - १८ । - ५ । + २ । + १० । + १६ । + १८

खब्हानि = ३४'। ४२'॥ ३३'। ४१'॥ ३०'। २'॥ २४'। १०'॥ १४'। १६'॥ ६'। १८' बायान्ति तब प्रथमं खब्हं द्वित्वा चन्यानि सर्वाखि खब्हानि पूर्वसाधितखब्हेभ्येऽधिकानीति दृश्यते स्फुटं सर्वरता धृतिविषयाना इत्यब कृतविषयाना पाठ: साधुमन्मते । तादृशे पाठे तु रामकमतीयं प्रथमखब्हं ३४'। १६' इदं पूर्वसाधितप्रथमखब्हादधिकं भवति तद्युक्ततरमेव। ववं रामकमतीयानि सर्वाखि खब्हानि यान्यधिकानि समायान्ति तानि सपादांशद्वयपरममन्दफलात्विञ्जदिधिके बाढशकलाधिकेंशद्वये मन्दफले प्राय: समीचीनान्येवेन्त्युपपन्नं सर्वम् ॥

## ४ इदानी मध्यमचन्द्रानयनमाह । अवस्यापृष्यक्रीत ।

द्युगमात् चह्रगंसात्, सस्द्वपाष्ट्रगुर्धे ३८९०० गुंखितात् ततः कृताष्ट्रनवस्ति १९८४ विजेतात् यक्त्रं तस्मात् चिविषयमवस्त्रकृताशाभिः १०४०६५३ हृतात्स्रलं भगसादाः मध्यम-चन्द्रः स्थात् ।

### १. इदानीं चन्द्रकेन्द्रसाधनमाइ। ग्रुन्यकेकिति।

दिनसमूहात् चहर्गणात् शून्येकेके १९० गुंबितात् तता नवशून्यरसे: ६०६ सहितात् इपिखगुणे १०२१ भंकादात्मलं लदवन्त्यामुक्वयित्यां शशिनश्चन्द्रस्य भगवादां केन्द्रं स्यात्।

प्रवेषपतिः । प्रवाचार्येष ३०३९ दिनैः १९० केन्द्रस्य भगवा ठपलब्धास्तते।ऽनु-पातेनेष्टाहर्गये केन्द्रं साधितम् । प्रव सर्वेष चेपकावामुपपतीरये सूर्यसिद्धान्तीयचेपोपपति-क्यने क्यियिये ।

### ६. इदानी चन्द्रमन्द्रफलखण्डान्याइ। प्रनुभवयमेति।

पंग एके। प्रेरो मन् १४ मव ११ यम २ कलाभिस्तिधा सहितस्तदा चीव खरहानि स्यः । धृतिकृतो धृतिवारः कृतस्वत्यारे। द्विसमित्र्यसुद्धाचा प्रष्टुगुवित्रचिभवेकिता तदा चतुर्थे खर्ग्छम् । विषयस्त्रनः पञ्चगुविताः षट् चिंग्यत् पञ्चमं खर्ग्डं तथा षष्टिः ६० प्रष्टुबद्धोः नाष्ट्रचत्यारं गद्धिकृता षष्ठं खर्ग्डं भवति । पञ्चमषष्ठुखर्ग्डे तु चन्द्रेव एकेन दीने कर्त्रक्ये तदा वास्तवे चेये । एवमच क्रमेख खर्ग्डानि ।

चर्चापपत्ति: । रविमन्दफलखग्डवदर्गाप पञ्चदग्रकेन्द्रभागलभ्यानि खग्डानि चाचार्येश साधितानि । मन्दफलसाधने त्वनुपातः । यदि विज्यया ९२० परमं मन्दफलं १° । सभ्यते तदेष्टुकेन्द्रज्यया वि जातं मन्दफलं = भ° × ज्याके तथा साधितानि मन्दफलानि

= 640 # 500 # 840 # 600 # 640 # 600

च्याके = ३१ । ६० ॥ ८४ ई ॥ १०४ ॥ १९५ ई ॥ १२०

फलानि = 9° | 90' || २° || २०' || २° || २१' || ४° || २०' || ४° || ४८' || ५०' || ०' | भन्तरावि वा = 9 || ९० || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || १८ || 0 || २८ || 0 || १९ = खब्दानि

यते: खर्षे: प्राय: समानान्येव पूर्वलिखितरीमक्खरहानीत्युपरद्मम् ।

#### इदानीं गतिसाधनमाइ । खनवनगा इति ।

यशिभृतिः खनवनगकलाः २६० यशिङ्ककेन्द्रस्य च गतिः कृतवसुमुनयः कलाः २८४ तथा स्फुटयोर्द्वयोरन्तरे याता गता दिवसभुत्तिदिनेगतिः स्यात् । वा चागामिकी नैधी राचिसंबन्धिनी गतिः स्यादिन्दर्थः ।

# ८. इदानी राहुसाधनमाइ । च्यष्टकगुवित इति ।

चहराये चाहकेन २४ गुविते तस्मिन् रवर्त्तु यमषद्कपञ्चकान् १६२६६ ददात् योषयेत् ततः भवद्भगग्न्यष्टिभि १६३१११ हृते फलं मधान्तात्क्रमात् मीनान्ताद्विपरीतं क्रमात् मगयादां राहे।वेकं मुखं स्यादिति । चर्यात् द्वादशशुद्धं तदा मेशदेवंकं स्यात् ।

Digitized by Google

चनेपपत्तिः । चनाचार्येव १६३९९९ दिनेषु २४ मगवाः उपसम्धास्तते।ऽनुपाते-नेष्ठदिने चेपपंस्कृताः साधिता इति ।

६-१० इदानीं रविषद्वणसाधनाथै लम्बनं विचित्रं चाह । दिनमध्यमसंप्राप्तेत्यादि ।

बृष्ठकाले यावतीभिने। डीभिर्दिनमध्यमं दिनाद्धे भवति ता दिनमध्यमसंप्राप्ता नताः मिडकाः पूर्वाः । दिनाद्धां द्यावत्या व्यतीतास्य ताः पश्चिमा नताः । बङ्गुखिताभ्यस्ताभ्याः नाडीभ्या क्या साध्या तस्या यस्त्रियां यस्त्रदेव तिथेनीम तिथिनमनं सामातं लम्बननामा उच्यते । बृष्ठकाले सूर्योदयात् सकायात् यावत्या नाड्यः स्यस्ताभिने। डीभिः प्राग्लम्नं प्राक्ष्र-चितिचे क्रान्तिवृतस्य यः प्रदेशस्त्रमानयत् । तस्माल्लग्नाचवराशियुताद् गवकेन चपमां याः क्रान्त्यं विनिश्चित्या विचेया इत्यर्थः ।

श्रवेषपति: । नत्यदिका: षड्गुखिता श्रंशा भवन्ति तच्च्ययानुपात: । यदि विच्यया १२० परमं लम्बनं घटिकाचतुष्ट्रयं लभ्यते तदा नतच्यया किं जातं लम्बनं =  $\frac{8 \times 6017}{120} = \frac{6017}{20}$  श्वत उपपन्नं लम्बनानयनम् । ततो लम्बनसंस्कृतदर्शन्ताल्लग्नं साधितं तल्लमं विभोनं जातं विविभं = ल – ३ = ल – ३ + १२ = ल + ६ तते। विविभनतांशसाधनार्थं क्रान्त्यंशा: साधिता: । क्रान्त्यंशसाधनं सायनाल्लग्नाद्वर्षत्र परन्तु श्रावार्येस सायनार्थं क्रिम्प नेत्रम् । श्वत श्रावार्यसमये श्रयनांशाभाव: प्रतीयत इति ।

१९-९२ इदानीं विचिभस्य स्कुटनतांशवाधनमाइ । लग्नचांश्वित्यादि ।

लम्निराष्ट्रणां विवरत्या कर्नञ्या । चर्थात् प्रथमं लग्नाविभं शोधयेत् तद्विचिभं चातं तस्माद्राष्ट्रं विशेधयेत् ततस्त ज्या द्विगुणा षष्टिहृता चंशात्मिका लिन्धः विविभयरः स्मात् । तामंशसंमितां संख्यां पूर्वानीतापमात् दिग्ञ्यत्यासे शरक्रान्त्योदिग्वेपरीत्ये चह्यात् त्यचेत् । विवेपेक्ये क्रान्तिशरयोरेक्ये तयायामः कर्नञ्यः । एवं विविभस्य स्फुटा क्रान्तिः चीता । उत्तरं स्फुटापमं चचादचांशिम्यः शुद्धं विविभस्य दिच्यं नतं विन्द्यात् । यामां स्फुटाएमं च चचांश्युतं तदापि दिच्यां नतं विन्द्यात् चानीयात् । चथ यदुत्तरं स्फुटापमं चचादचिक्रमर्थात् श्रीधने कृति यदाच एव स्फुटापमा क्रुथ्येत् तिर्हे उत्तरं नतं गयको विज्ञानीयात् ।

चनेपपितः । यदि चिज्यया १२० चपातदे। ज्येया परमाः चरक्रलाः २४० लभ्यन्ते तदा स्टातिविच्या किं जाते। विचित्रस्य चरः = चिश्वरः = २४० × मः विक्याः = २५पातविचित्रभ्रज्याः चंचकरणार्थे पिष्ट्रभत्तम् । यवमयं चरः कदम्बप्रोतीयः स्वल्पान्तराद् ध्रुवप्रोतीयः कल्पितस्त-स्तत्रसंस्कारेज विचित्रस्य स्कृटापमः साधितः स च विमग्रहलाविधिकातः । चय स्वल्पान्तराद्विचिमं याम्योत्तरवलय एव कल्पितं ततः क्रान्त्यचयोः संस्कारे विचिन्ननतांचा

विमयस्माविष्यका जाता रुद्मेत्र विचिभस्य विमयस्माविष्यकात्रात्रात्रात्रात् सूर्ययह्वाधिकारे स्ट्राग्नमतेन भास्कराचार्यकापि प्रथमं संसाध्य पुनस्तद्विषकारस्ये।पसंहारे ते नतांचाः स्विष्ठताः । संस्कारे योगवियोगवासना चातिसरला । इति

**१३-१४ इदानीं चन्द्रनितसाधनमाह । त**क्काघ्रीमित्यादि ।

शशिभुत्तिं तच्चाधीं विविधनतांशच्याधीं धृतिभिः शतेरष्ट्रादशशतेष्ट्रंत्वा अवनितः स्मृता । भानेविम्बं मध्यममानेन विश्वत्कला शशिनश्वन्द्रस्य च विम्बं मध्यममानेन चतुः स्त्रिंशत्कलाः । यहस्वसमये रविचन्द्रयोः लिग्नाः समा भवन्ति तेन समलिग्रश्चन्द्रो रविश्वोच्यते । ततः समलिग्रस्य चन्द्रस्य राह्रोश्च या विवरच्या अन्तरच्या तथा मूर्छना एकविंशितरभ्यस्ता गुणिता नविभिद्धता च यवं कृते चन्द्रस्य मध्यमः शरो भवति । अश्च पूर्वागिना लब्धयो दिक् साम्ये शरावनत्ये।दिक्साम्ये अवनत्या युता वैले।म्ये भिन्नदिक्षे विश्लेविता अन्तरितास्तदा स्कुटावनित्रचेयित ।

= क्ष वर्णावा चय चक्रशुद्धं राष्ट्रमुखं राष्ट्रशब्देन कथ्यते तेन विपात: सपाततुल्या भवति तेन समिल्प्रराष्ट्रश्वित त्येत्र सपातचन्द्रदेशक्या भवतित्युपपद्मं शरानयनम् । चय मध्यमशरो नाम चन्द्रदिम्बक्रान्तिवृत्तये।स्तिथ्यन्तरं लिम्बतचन्द्रविम्बक्रान्तिवृत्तये।स्तिथ्यन्तरं च स्फुटः शरस्तया: शरयोरन्तरं च नित: ।

षतः शरनत्यारेकदिक्षे मध्यमशरनत्यायागः स्फुटः शर एव स्फुटावनितः बाचायेष कथ्यते मिन्नदिक्षे तु तयारन्तरसमा स्फुटावनितर्भवतीति सर्वे निरवद्यम् । बर स्वल्यान्तराद्रविनितर्ने साधिताऽऽचायेष ॥

११ ददानीं रविचन्द्रयाः स्फुटविम्बानयनमाइ । मध्यममानाभ्यस्तेति ।

रविचन्द्रयोः स्फुटा गतिर्मध्यमिषम्बमानेनाऽभ्यस्ता गुणिता मध्यमुत्या मता च तदा रविचन्द्रयोस्तस्मिन् काले स्फुटं विम्बकजापःरिमाणं भवति ।

श्रवे। पर्यातः । श्रवे। श्रविश्वस्थिते रविश्वन्द्रविम्बे गतिर्लखी विम्बं शाल्पं भवित नीशस्थिते तु विम्बं विपुलं गतिर्थं महती तते। मध्यगत्या मध्यमविम्बेन शानुपाता यदि मध्यगत्या सध्यमं विम्बं तदा स्फुटभुत्या किं सातं स्फुटं विम्बक्तामानं = सध्यमं सात उपप्रमू ।

१६ इदानों स्थितिषाधनमाह । श्रवनतिवर्गमिति ।

रवीन्द्रुपरिमाखयोगदलवर्गात् रविचन्द्रमानैक्यखवडवर्गात् चवनितवर्गे स्फुटावनित-क्रममंबात् स्फुटशरवर्गे चद्यात् त्यचेत् ततो द्विगुवातन्मूलात् तिषिभुत्तवत्कालमादिशेत्। चचेदमुत्तं भवति द्विगुवं मूलं बष्टिगुवं रविचन्द्रगत्यन्तरकलाभक्तं तत्स्थितिकालः स्यादिति। चचेवपितः। मध्यकालिकस्फुटशरसमं स्यार्थिकं मीचिकं च स्फुटशरं प्रकल्य स्थितिसाधनं कृतं तदाधा मानैक्यखवडं कर्वः स्यार्थिकः स्फुटशरः क्रोटिस्तद्वर्गान्तरपदं क्रान्तिवृते भुनः स्थित्यद्वंसमः स द्विगुवः स्यर्थमोचान्तरकलास्तते। प्रमुप्ति यदि गत्यन्तरकलाभिः बष्टि-घटिकास्तदा स्थितिकलामिः किं जातः स्थितिकाल इत्युपपद्मम्।

#### १६-१८. इटानीं ग्रासं परिलेखं चाड । रविश्रशिमानेत्यादि ।

रविचन्द्रयोमीनैक्यखवडात् चवनत्या स्मुटशरेष हीनादाः शिष्टा लिप्रास्तानि'चन्द्र-मसा चन्द्रेष भानाः सूर्यस्य ह्यानि चेयानि । चर्द्धेन व्यासाद्धेन रविं रविविम्बं विलिख्य मध्यात् रविकेन्द्राद्यशदिशमुनरां दिख्यां वाऽवर्नतिं दत्वाऽवनत्यन्तात् सकाशात् तद्याः साद्धेन यासार्थे चन्द्रविम्बं विलिखेत् ।

श्रवे। प्राप्ति: । कल्पते मध्यग्रहयो श्रक्षग, रिविविम्बपरिधि: र, तत्केन्द्रं खटग, व चन्द्रविम्बपरिधि:, च तत्केन्द्रं च चर, रिवचन्द्रयो: केन्द्रान्तरं स्फटशरो वा स्फुटावनित: । तदा कट ग्रासमानं  $= कर - रट = \frac{रिवं}{2} - (रच - चट) = \frac{r(ai)}{2} - (श्रवन - \frac{a(ai)}{2}) = \frac{r(ai)}{2} - \frac{r(ai)}{2}$ 

साधनं च तथा बिलिखिति बाचार्यः । रकेन्द्रेय रक्षव्यासाद्धेन बक्कग रविविम्बं विलिख्य रकेन्द्राद्यथा दिशं रचमितामवनितं दत्वा तदग्रे चन्द्रियम्बं चटगसंचं यदि विलिख्यते तदा स्वतम्बद्धसक्तायरिमितं इतं रविविम्बं दृश्यत इति सर्वे चतुरस्रम् ॥

# इति रामकविद्वान्ते सूर्यग्रहणसाधनमण्टमाध्यायेन जातमिति ।



## षय सूर्येसिद्धान्तानुसारेण रविग्रहणाधिकार: ।

# तचादी मध्यमरिवसाधनमाह द्युगयेऽकं इति ।

द्युगगोऽहर्गगो ऽष्ट्रशतैर्गृणिते ततः पचवेदार्गवै ४४२ विरहितेऽविशिष्टे स्वरखद्विद्वि-नवयमे २६२२०० हृते ऽवन्त्यां दिनदले मध्यादूसमये सूर्यसिद्धान्तमतेन क्रमाद्वगगादिकः सूर्यः स्यादिति ।

श्रवेषपति: । यदि सूर्यसिद्धान्तीयगुगसावनदिवसै: ६५०४६५०५ युगरविभगणा: १८०००० लभ्यन्ते तदाइगंग्रेन कि जाता भगणात्मका मध्यमा र्राव: =  $\frac{१०००० \times 98}{64086494}$  गुण-हरे। पञ्चविंगत्यधिकगतद्वयेना २२५ पवर्त्य जाता रवि: =  $\frac{100 \times 98}{262209}$  भयमहर्ग्योत्पन्ना रवि- ग्रेन्यारम्भकालिकेन रविद्या सहिता युगादेरविमानं भवित ग्रन्थारम्भकालिके। रविश्व स्था- त्मकः -  $\frac{882}{262209}$  ग्रतावान् भवतीत्युपपन्नम् । ग्राणितेन ग्रन्थारम्भकालिकरवेदी चेपकस्य साधनमग्रे वस्त्ये ।

#### २ प्रथ चन्द्रसाधनमाइ । नवशतसहस्रमुखित इति ।

श्रहर्गेषो नवशतसङ्ग ६००००० गुणिते ततः स्वरैकपचाम्बरस्वरर्त्तभि ६००२९० विरङ्गिते विश्वेष्ठ क्ष्यंभूते बट्शून्येन्द्रियनववसुविषयिनि २४४८६५०६ द्वेते भगणादिकश्चन्द्रः स्यादिति ।

चरेपपितः । युगसैरवर्षाम १८०००० द्वादशगुकानि चरियमसमहितानि तदा चान्द्रमामाः स्युस्ते च रविचन्द्रभगवान्तरसमा चतो रविभगवास्वान्द्रमासान्वितास्वन्द्र-भगवाः स्युरेवं जातास्वान्द्रभगवाः = २४०६३८६ एकस्मिन् दिने भगवात्मिका चन्द्रगतिः

= राष्ट्रप्त । अध्याप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प

### ३. इटानीं चन्द्रोच्चमाड नवगतगुबित इति ।

श्वर्षाणे नवशत ६०० गुणिते ततः रसविषयगुणाम्बर्त्त्यमपत्तान् २२६०३५६ प्रतिप्य योगे नववसुस्प्राष्ट्राम्बरनवाश्विमि २६०८२८६ भेते भगणाद्यं शशाङ्कोञ्चं भवति ।

# ४. इदानीं संस्कारमाङ चरितववयद्गेति।

इन्दोरचन्द्रस्य पूर्वप्रकारेब यानि मस्डलानि (भगवा: ) तानि शशिववबै ४९ गुंबितानि खाकीनिभि ३९२० हूं तानि च लब्धा विकला: पूर्वप्रकारनिष्यञ्चचन्द्रे ऋषं कर्तव्यास्तदा वास्तवा मध्यमस्चन्द्रा भवति । ऋषेवं पूर्वागतानि चन्द्राञ्चमण्डलानि दिग् ९० घ्रानि ततः स्वरनन्द्यमे २६० हूंते या विकला लभ्यन्ते ता उद्ये धनं कर्तव्यास्तदा वास्तवमुखं च्रेयमिति ।

द्वितीयखरडोत्यं संस्कारमये कर्यायव्यति – क्रमपपद्मम् । चेषकीपपत्तिरये विलोक्या ।

स्वरंगन्दयम २६० हृत या विकास लभ्यन्त ता उम्र धन कत्व्यास्तदा वास्तवमुम् श्वयामात ।
श्वरंगिकाः । श्वरंगिकारसिद्धरचन्द्रः = र १०००० व्यक्त - अध्वर्धक व्यव यदाप्रश्निकाः स्वरंगिकाः । श्वरंगिकारसिद्धरचन्द्रः = र १०००० व्यक्त - अध्वर्धक व्यव यदाप्रश्निकारमिक्तः । श्वरंगिकारसिद्धरचन्द्रः = र १०००० व्यक्ति स्वरंगियः ।
श्वरंगिकाः स्वरंगिकाः स

२१६ $00 \times 60$  मेभिगुं यं जातं विकलात्मकं फलं =  $\frac{36969 \times 29600 \times 60}{9499699000 \times 600}$  चर गुराहरी ३२४०००

यभिरपवर्त्यं चातं फलं =  $\frac{989988}{8363904} = \frac{989988 \times 90}{8363904 \times 90} = \frac{90}{8363904 \times 90} = \frac{90}{860} = \frac{90}{860}$ 

Digitized by Google

रडले धनं विकलात्मकं द्वितीयखरडमानमिष्टमरडलगुरुमिष्टलसंबन्धि भक्तीत्युपरसं सर्वम् ।

## ५-६. इदानीं राहुसाधनमाइ विचनदशच इत्यादि ।

श्रहर्गयो विधनदश्मि २०० गृंखिते (श्रव चेपाङ्का श्रात्म्यम् न श्वायन्ते) चेपयुक्ते यमवसुमूतार्थवगुषाधृतिमि १८३४५८२ भक्ते क्रमाद्भगषादां राष्ट्रार्वक्रं मुखं चेयं तञ्चक्रा-द्द्रादशराशिभ्यः शुद्धं तदा क्रमगणनया मुखं स्यातन्मुखं च पद्धाशिसिहतं पुन्छं तदेश केतु-संग्रं चेच्चते । प्रागागतं मुखं सिहतं कर्त्तेच्यं चक्रशुद्धमुखं च रहितं कर्त्तेच्यं कुच चन्द्रे हत्याध्याडायम् । तस्य सिहतविवरस्य या लिप्रास्ताभिविचेषः सिध्यति स च परमः सस्प्र-तिर्दिशती २०० भवतीति तात्पर्यार्थः ।

षात्रगितः । यद्यार्यभटीयाः पातभगणा गृह्यन्ते तत्रकृदिनानि च । तदा भगणात्मिका पात्रगितः = 

| विश्व वि

हारया: सत्यता सिध्यतीत्युपपत्रम् । श्रये सरला वासना ।

षय चेपकोपपति: । तम तावत्याम्प्रतकालिकसूर्यविद्वान्तानुसारेण सृष्ट्यादेर्पन्था-रम्भपर्यन्तम्हर्गणः साध्यते पन्थारम्भस्तु ४२० शके तम सारवर्षगणः = १६५५८८३६०६ सार-मासाः = २३४००६०३२०२ मधिमासाः = ०२५३८४२०४ चान्द्रमासाः = २४५६१६८०४०६ एते चिंगद्गुणिता चाताश्चान्द्राहाः = ०२५०५६६२४२८० ततः चयाहाः = १९३५६०२३२०० चान्द्रा-हाः चयाहेविरहिता चातः सावनाऽहर्गणो लङ्कायामद्धरामसये = ०१४४०३६०१००३ चय-महर्गणः ८०० गुणितः २६२२०० भक्तः शेषमृणात्मकं = - ४२ चयमद्धरामकालिकः चेपः दिनार्द्धकालिकचपार्थम् ४०० शेष्यं काता वास्तवः चेपकः - ४४२ पाठपठितसमः । चनेन रविचेपकापपतिः स्कुटा भवति ।

षण चन्द्रचेपकोपपत्तिः । षष्ठभंषः = ०१४४०३६०१००३ चन्द्रभगषे २४०६३८६ गृंथो जातः = १०१६१३२६६०१८२४५५३६० प्रयं कृदिने ६५०४६५०५ भक्तो जातो भगणाद्यो ग्रन्था-रम्भकालिकश्चन्द्रः = २६१४०८०१०८१ + ह्य०४४५७२ = २६१४०८०१०८२ - य्वट्याः प्रयः प्रवः प्रयः प्रवः च्याः प्रवः चेपकः - ६००१६० प्रवः चन्द्रचेपक्रमानम् ।

श्रय चन्द्रोच्चोपपत्तिः। तचार्यभटीयोच्चभगकाः = ४८८२९६ श्रष्टगंकोन २९४४०३६०९००३ गुका जाताः = ३४८०८५४९९०९२५८६०० एते कृदिने ९५००६९०८०० भेता जातं भगकात्मकमुच्चं = २२९०४९५५६ + १२२६४०८०८० श्रवायं १२२६४०८०८० धनात्मकः खेपो यदि पाठपठिते

हरेऽस्मिन् २६०८०८६ परिबाम्यते तदा २२६०८०६ एतावान् भवति गत्यर्द्ध ४५० विशेषिनेन जातः चेपकः = २२६०३५५ अत्र चन्द्रोच्चानयने आचार्येगैकाधिकः चेपः पठितः स च स्वस्पान्तर इत्युपपन्नं चन्द्रोच्चचेपकमानम् ।

श्रध रामकमतेनाञ्जयिन्यां कस्मिन् समये यहाः सिद्धा भवन्तीति विचार्यते । तम तावद्वन्यारम्ये वराष्ट्रमिष्टरोक्तपूर्यसिद्धान्तानुसारेखोञ्जयिन्यां दिनदले भगकात्मका रिवः =  $-\frac{882}{262200}$  =  $-(0 + 0^{\circ} + 32^{\circ} + 80^{\circ})$  =  $-(0 + 26^{\circ} + 26^{\circ} + 26^{\circ} + 20^{\circ} + 32^{\circ} + 120^{\circ})$  =  $-(0 + 26^{\circ} + 32^{\circ} + 32^{\circ} + 120^{\circ})$  =  $-(0 + 26^{\circ} + 32^{\circ} + 32^{\circ})$  =  $-(0 + 26^{\circ} + 32^{\circ})$  = -(

ग्वं ग्रन्थारम्भसमये चन्द्रे। भगगातमकः =  $-\frac{\epsilon 300249}{2844026}$  =  $-\binom{11}{0}$  |  $\epsilon^{\circ}$  |  $8\epsilon'$  | 88'')  $\epsilon$  = 40 |  $\epsilon^{\circ}$  | 49' | 46'' दिनदले | स च दिनगति  $\epsilon^{\circ}$  |  $\epsilon^{\circ}$  |

रा चाता रव्यस्तसमये लङ्कायां चन्द्रः =११ । २३° । २८′ । ५५″ ।

रामकमतेन ग्रन्थारम्भसमये चन्द्र: =  $-\frac{980843}{9080843}$  =  $-\left(0 + 0^{\circ} + 89^{\prime} + 90^{\prime\prime}\right)$  = 99 । 98° । 98′ । 90″

रामकमतीया विधु: = ११ । २६° । १८′ । ५०″  $\}$  श्वनयारन्तरं ५° । ४६′ । ५५″  $\}$  श्वनयारन्तरं ५° । ४६′ । ५५″

श्रय तस्यासत्रस्तु रोमकप्रोक्तः स्पष्टतरः स्रावित्र इत्यादिना द्वयोर्मतयोरन्तरं समुचितमेव तथापि प्रायः सर्वसिद्धान्तानुसारेण रवे। न महदन्तरं पतित । पूर्वसिधितरव्यन्तरं
२ । ४४ स्वल्पमेव तेन रोमकमतानुसारेणाचार्येणोच्चिय्यामद्धास्तसमये ग्रहाः सिधिता
इति युक्ततरं विभाति ''ततः श्रस्तगमवन्त्यामिति रोमकमतानुसारिचन्द्रकेन्द्रसाधनश्लोकपाठः साधुरिति प्रतीयते । श्रय यदि सूर्यास्तकालेऽवन्त्यां रोमकमतेन ग्रहाः सिद्धा भवन्तीति कल्यते तदा श्रवन्त्यामस्तकालिको रविः = श्रवः १५० - ६५ यवनान्तरचा नाद्यः
स्थावन्त्यां विभागसंगुक्ता इत्यादिना देशान्तरघटिकाः २ १ = २२ वा देशान्तरं दिनात्मकं

Digitized by Google

## तद्ये कुटुकविधिना

हण्डोपे बही 0उद्युष्ट कृते जातं राशियुग्मं  $\frac{03}{26663}$  अध्यरं राशि चेपेणा ४० नेन सङ्गुण्य

हरेण ५४०८० विष्टुते शेषं ४०८४० = यावकावन्मानम् । परन्त्वनेन यावतावन्मानेन चन्द्रचेपका न समायातीति महदसमञ्जसम्।

यदि देशान्तरसंस्कारं विनैव ४० स्थाने ६५ चेप: परिकल्यते

तदा यावतावन्मानं = ३४६६८ एतेनापि मानेन चन्द्रचेपे। न समायाति । चनेनेदमनुमीयते

यद्रीमक्रमतानुसारेकावन्त्यां ये चन्द्रादीनामस्तकाले चेपाः पठिताः सन्ति ते निरवयवा न

स्वल्यान्तराज्ञिरवयवाः कल्पिताः । श्रस्माभिस्तु श्रवास्तवनिरवयवश्चेपमानं प्रकल्य कुट्टक-विधिना याचनावन्मानं साधितं तेनेव कारखेन सम्बक् नायाति । श्रथ यदि रविचन्द्रचे-पाभ्यां समीकरखद्वयेन कुट्टकविधिना याचनावन्मानं साध्यते तदा तु

१५० या – १४६८० र = – ६५ ः या = 
$$\frac{48960 \cdot 7 - 84}{940}$$
  
३८९०० या – १०४०६५३ ल = – १६८४ ः या =  $\frac{9080643 \cdot 8 - 9668}{36900}$   
ला:  $\frac{48960 \cdot 7 - 84}{940} = \frac{9080643 \cdot 8 - 9668}{36900}$ , १५० चनेन गुब्ति  
१४८०० र – ६५ = २५४ (१०४०६५३ ल – १०३६३६

तस्येात्यापने दत्ते यमानम्

= १०६२६८० × २८ — ३३४८ = ४६३५५०४० — ३३४८ = ४६३५१६६२ इदं मानं महद-सम्भवं तेन रोमकगुगारम्भः कुटुकविधिनाऽपि न सिध्यति खेपावामसमीचीनत्वात् । इत्यलं प्रसङ्गागतविचारेष ।

#### ९-८. इदानीमर्कचन्द्रयाः फलमाह श्रंशाशीत्येत्यादि ।

चर्कः चर्चीत्यंग्रैदर्शर्वरहितस्तदा रिवकेन्द्रं भवति, एवं चन्द्रः स्वैद्विन रिहतश्च-न्द्रकेन्द्रं भवति । तस्य केन्द्रस्य ज्या चेद्रवेस्तदा चतुर्दरगुणा शशिनो ह्रपाग्नि ३९ गुणा, एते द्वे व्योमरसानले ३६० भेते ये लब्धे तयोश्चापं कृत्वा स्थानद्वये स्थाप्यम् । शशाङ्कव-शात् चन्द्रवशादाञ्चापमागतं तदंशश्चकस्य प्रथमेऽद्धे मेषादिषद्भस्ये केन्द्रे चयः कर्नव्य-श्चन्द्रे । पश्चिमे भागे तुलादिकेन्द्रे च चयः धनं कर्तव्य एवं स्वाविष श्विफलसंबन्ध्यंशः संस्कार्य इत्यशान्त्वायत इति ।

श्रवीपपति:। श्रशीत्यंशसमं रवेस्त्रं कल्पितं साम्प्रतकालिकप्रसिद्धसूर्यसिद्धान्तमतेनं सप्रसप्रतिरंशा रवेस्त्रमायाति। श्रश्चान्तेन होनाऽकंस्तस्य केन्द्रं भवति एवं चन्द्रोऽपि स्वान्ते। स्तत्केन्द्रं केन्द्रच्या मन्द्रपरिधिना गुग्म भाशे ३६० हूंता भुज्यपतं तन्त्रापं मन्द्रपलमिति प्रसिद्धं तनाचार्येष रवेर्मन्द्रपरिधि: १४ समे विध्यस्य ३१ मितः कल्पित इति — उपपद्धं फलानयनम्। कार्यन्तरायं तन्त्रापं पृथक् स्थापितम्। कार्यमपि भुज्यान्तरसंस्कारायं रवेर्मन्द्रफलस्येव साह्यप्रयानमुक्तम्। मेर्बाद्वयद्वे मन्द्रकेन्द्रे द्वेद्यके मध्य-

यहात्पृष्ठतः स्कुटे। यहे। दृश्यते तुलादिषद्गे च मध्ययहादयत एव तेनाचार्याका धनर्यता समीचीनैवेति सर्वमुपपन्नम् ।

#### ६ इदानीं भुजान्तरमाह सै।यमिति ।

सूर्यस्य मन्द्रफलं यत् पृथक् स्थापितं तत् गत्या ग्रह्मात्या गुणितं खाखाष्ट्रियमे२९६०० भेतं लब्धं यदाके प्रथमं चापं धनं कृतं तदेदमधुनाऽऽगतं फलमपि धनं कायै
यदि ऋणं तदा ऋणं कर्तव्यमित्यथे: । एवं चन्द्रगत्युत्पत्नं फलं चन्द्रे च दिवाकरवत्
सूर्यवद्भनणे कायै यदि सूर्यफलं सूर्ये धनं कृतं तदेदं फलं चन्द्रे धनं कायै यदि च सूर्ये
तत्फलमूणं कृतं तदेदं चन्द्रे च ऋणं कर्तव्यमित्यथे: ।

श्रवेषपति: । पूर्व मध्यमार्कस्य दिनदले रिवचन्द्रो साधितावहर्गयेन । इटानी स्फुटाकंस्य दिनदले रिवचन्द्रे। साध्यति । धने मन्द्रफले मध्यमार्काऽनन्तरं स्फुटरिवर्धाम्योत्तरवृते ह्यायाति स्रयो तु पूर्वमेव । श्रतो रिवमन्द्रफलभवकालेन चालिते। रिवचन्द्रे। स्फुटरिविदनदले सम्यग्भविष्यतः । चालनं तु रिवमन्द्रफलकलातुल्यमसुं प्रकल्याचार्येशानीतं तचानुपातः । यदाह्रोराचासुभि २९६०० ग्रेह्मतिस्तदा रिवमन्द्रफलकलातुल्यासुभिः किं चातं भुजान्तरं =  $\frac{श्रव \times v_0}{200000}$  धनर्यवासना पूर्व स्फुटरिविदिनदलप्रतिपादनेन स्फुटेति ।

### १०. इदानीं देशान्तरमाइ पञ्चाशतेति

पञ्चायता विभिन्त्रयं यसंयुत्ते स्त्रयं याधिक विषञ्चायद्योजनेः १३ द्वै कथं भूतेरे खादे यात् समपूर्वापरस्येः एका नाडी भवति सा नाडी पूर्वदेशान्तरे नित्यं शोध्या पश्चिमदेशान्तरे देया च। श्रवेतदुक्तं भवति पूर्वसिद्धा ग्रहा उच्चियन्यां दिनदले जाता उच्चियन्याः पूर्वदेशे च्यं याधिक विषञ्चायद्योजनान्तरिते दिनदले एक घटीरिहते समये ते ग्रहा भविष्यन्ति पश्चिमदेशे च्यं याधिक विषञ्चायद्योजनान्तरिते च दिनदलानन्तरमेक घटीमिते काले ते ग्रहा चार्यमिष्यन्तीति।

रेखादेशात्पूर्वदेशे प्रथमं मध्याह्रकालस्तते।ऽनन्तरं रेखादेशे पश्चिमदेशे तु रेखा-देशमध्याह्रानन्तरं मध्याह्रकाला भवति देशान्तरघटीमिते समये तेन पूर्वपश्चिमस्य देशे क्रमेश शोधनं धनं शोभनमुक्तम् । देशान्तरघट्यथं द्वाचिशच्छतमितं स्पष्टभूपरिधं प्रकल्या-नुपाता यदि घटीषष्ट्रा ६० स्पष्टभूपरिधि: ३२०० तदेकघट्या किं जातानि योजनान्येक-घटी भवानि = ३२०० = ४३ १ हत्युपपत्नं सर्वम् ।

### १९-१२ इदानीं चालनाये मध्यमा गतीराष्ट्र नवति: सप्रशतीत्यादि ।

नवत्यधिकसमयती कला चतुस्त्रिंगद्विकलाः २६०'। ३४% चन्द्रगतिरस्ति । एकोन-षष्टि १६ कला विकलाष्ट्रकं च ५६'। द् रवेमध्यमा गतिः । समकलास्त्र्यंगेविकला विंगत्या रिकताः ६'। ४०% चन्द्रे।च्चगतिभवति । श्रनया चन्द्रोच्चगत्या रिक्ता चन्द्रमध्यमगतिश्चन्द्र-केन्द्रगतिर्थेया । श्रनया केन्द्रगत्या वस्त्रमाबप्रकारेष स्फुटगतिः विध्यतीत्यर्थः ।

Digitized by GOOGLE

# **१**६-१४. **इटानीं स्फुटगतिमाइ केन्द्रच्यान्त**रेत्यादि ।

या केन्द्रगितरदातनकेन्द्रज्यायाधने यञ्ज्यान्तरं तेनान्तरेष गृषिता तिथिवर्गेष २२५ भक्ता फलं मन्दर्गरेषो परिषाम्य । श्रथीत् तत्फलं मन्दर्गरिधिना गृष्यं भांशे ३६० भीन्यं यञ्जञ्यं तत्कार्मुकं गितफलं मवित तत् मृगादिकेन्द्रे भुक्ता मध्यगते। पत्थं क्षकंटादे। तुधनं कर्नव्यं तदेषाऽविधिष्ठा संख्या तत्काले स्फुटा भुक्तिः स्यात् । एवं यिचनारदातनक्ष-स्तनचन्द्रयोविशेषादन्तरादहोराचसम्बन्धिनी गितरानेया । स्थ मध्यमा भुक्तिव्यासाद्वेन कल्पितिच्यया १२० गृष्या स्फुटभुक्तिभक्ता तदा स्फुटः कलाकवा भवति ।

षणे।पपत्तिः । षदातनस्वस्तनस्फुटग्रहयारन्तरं स्फुटगतिरते।ऽदातनश्वस्तनमन्द-फलयारन्तरं गतिफलं भवितुम्रहति तष पूर्वोक्तविधिना

श्रदातनफलक्या =  $\frac{980 \times 10^{10}}{360}$  श्रद स्वल्यान्तरात् फलक्यान्तरं फलान्तरक्यासमं श्रदातनफलक्या =  $\frac{100 \times 10^{10}}{360}$  प्रकल्यामयारन्तरं कृतं तदा फलान्तरक्या =  $\frac{100 \times 10^{10}}{360}$  (श्रदस्तनकेक्या — श्रदातनकेक्या ) श्रद्ध केन्द्रक्यान्तरमदातनकेन्द्रक्यास्थने यद्वीग्य-

खण्डाख्यं २२५ चापे ज्यान्तरं तेनादातनश्वस्तनकेन्द्रयोरन्तरेख केन्द्रगतिनामध्येन चानुपातेनानीतं यदि पञ्चिवंश्वयधिकश्वतद्वयेन भाग्यखण्डं लभ्यते तदा केन्द्रगत्या विं चातं तत्कालज्यान्तरवशात्केन्द्रज्ययोरन्तरं = श्रेषं × केग = श्वस्तनकेज्या - श्रद्धातनकेज्या। इदं मन्द्रपरिधिना गुव्यं भांश्रेभंतं जाता पूर्वधाधिता फलान्तरज्या = श्रेषं × केग × मंपरि तञ्चापं तत्कालज्यान्तरवशात् प्रवात प्रवात

# ११. इदानीं योजनकर्षस्य स्कुटीकरग्रमाइ । मुनिकृतिति ।

कलात्मकः स्फुटकर्यः मुनिकृतगुयेन्द्रिये ५३४० निघः खार्के १२० भीजितस्तदा-ऽकस्य कचा भवति । श्वन कचापदेन भूग्रहान्तरयोजनानि चेयानि । इदानीं यस्मिन् वृत्ते ग्रहो भ्रमित तस्य वृत्तस्य पंचा कचेति भारतवर्षीया ज्योतिर्विदः कथयन्ति । एवं चन्द्रस्य स्कुटः कलात्मकः कर्षोऽग्निभिस्त्रिभिगुंबितस्तस्य चन्द्रस्य कचा भूमध्यात्तदन्तरयोजनानि भवन्तीत्यथै: ।

ज्ञेषपितः । विज्यातुल्ये कलाकर्षे यदि १३४० योजनकर्षस्तदा स्फुटकलाकर्षेन किं जातं भूरव्यन्तरं = (१३४० एक । एवं चन्द्रस्य मध्यमं योजनकर्षे ३६० एतन्मितं प्रकल्य स्फुटयोजनकर्षः साधितः । साम्मतकाले यस्य भूयज्ञान्तरस्य स्फुटयोजनकर्षसंज्ञा तस्यैव कवानामाचार्यसमये । संज्ञाभेदे न काचिद्धानिः फलाविशेषात् ।

#### १६. इदानीं रविचन्द्रयोविम्बे श्राष्ट्र । खबसुखेति ।

खबसुखमुनीन्द्रविषयाः १९४००८० भानाः सूर्यस्य संख्या खकृतर्त्तुस्रगुणाः ३३३६४० शिशनस्यन्द्रस्य संख्या । एतत्संख्याद्वयं तात्कालिकमानायं तयारिवचन्द्रयोविम्बमानज्ञानाय पृथ्या स्वस्वकच्या विभन्नेत् । रविसंख्या रविकचाहृता । चन्द्रसंख्या च चन्द्रकचाहृता । सिक्षः पुनिस्त्रंशद्वता तदा तयोः कलाविम्बे चागच्छतः परन्तु चिश्वद्वागद्दारिषयये यन्थ-कारः किमिप न वदित । कदाचित्तदीयसमये पुनिस्त्रंशतापष्ट्रत्य विम्बमानमानेयमिति प्रसिद्धा रीतिरासीत् तेनेव हेतुनाच किमिप न वदित – इत्यनुमीयते ।

श्रवेषपति: । मध्यमं कलात्मकं रिविषम्बं = है है कि कलासमं प्रकल्पितं तताऽनुपाता यदि मध्यमयोजनकर्षे कचापदवाच्येऽ५३४०स्मिन् मध्यमं विम्बं है है है लभ्यते तदा स्फुट-कच्या कि । श्रव व्यस्तानुपातेन स्फुटं विम्बं = है है देश अप्रक्षकं = प्रथमक । एवं चन्द्रस्य मध्यमं कलाविम्बं = है विश्व मध्यमयोजनकर्षे च ३६० इति प्रकल्य पूर्ववदानीतं स्फुटविम्बं = विश्व स्कुकं । यथा यथा कर्षे। वर्द्धते तथा तथा विम्बमपचीयते यथा यथा कर्षे। हासमिति तथा तथा विम्बमपचीयते यथा यथा कर्षे। हासमिति तथा तथा विम्बमपचीयत इति व्यस्तानुपाता युक्त एवाचित सर्वमुपपन्नम् ।

#### १९-१८. इदानीं मध्यलग्नसाधनमाह । मध्याकेलम्बिततिचेरित्यादि ।

मध्याद्वाद्याऽर्षवशेन लिम्बता तिथिरथात्, दशन्तसमये या नतकालस्तत्संबन्धिनः प्राक्षपाले निरचराश्युदयेये विपरितेनांशा रवी तत्समिलिप्रा डानिः कर्तव्याः । प्रधात्प्राक्ष् नतकालिप्रष्टं प्रकल्य निरचादयैविपरितेन मीनात्कम्भः कुम्भान्मकर इत्यादिना येऽशाः समायान्ति ते रवेः शोध्यास्तदा मध्यलम्नं भवित पश्चिमकपाले च क्रमेष मेषवृषेत्यादि-क्रमेष नतकालसमेष्ठकाले निरवोदयैयेऽंशा चागच्छन्ति ते रवे। धनं कर्तव्यास्तदा मध्यलम्नं भवित । तस्मान्मध्यलम्नात् चपक्रमांशाः क्रान्त्यंशाः साध्याः । क्रमशः उत्तरदिव्यगोलयो-स्तैरशैरचे। वियुता युतश्च ततस्तच्या या सा मध्यसंचा ब्रेयेत्वर्थः ।

वर्षेपपतिः । बल्पते मे नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातः । मेनिवि विष्वद्वृतं । मेमर

वि स ख

क्रान्तिवृतं । ध्रुमिन याम्योत्तरवृतम् । ध्रुरिव रिवगतं ध्रुवग्रोतम् । र रिविच्हं । म मध्यलमं । निव नाडीवृत्ते नतकालः पूर्वः । म मेर्बादः, वृ वृषादः, मि मियुनादः । रम निविकाल- सम्बन्धिनाऽंशा निरक्ताद्वर्यैविषरीतक्रमेष । त्रता मध्यलमं = मेम = मेर - रम । एवं चेत् म चिह्नमेव रिविच्हं, रिच्ह्नमेव मिच्हं । ध्रुमिन रिवगतं ध्रुवग्रेतं । ध्रुरिव याम्योत्तरवृतं कल्यते तदा निव पश्चिमनतकालः । मर तत्स्बन्धिनः क्रमेवांशाः । तदा मध्यलमं = मेर

= मेम + मर। यत उपपन्नं दशमलग्नानयनम्। ख चेत्खस्वस्तिनं बल्यते तदा खनि = यद्याः शाः मनि = दशमलग्नस्य मध्यलग्नाख्यस्योत्तरा क्रान्तिस्तिद्विशोधनेन खमनतांशा भवन्ति। एवं यदा निष्ट्राद्विषयभागे दशमलग्नं तदा तत्क्वान्तिदेखिका तदा क्रान्त्यद्ययोगेगेन नतांशा मवन्ति । नतांशानां च्या मध्यच्येति संद्याऽऽचार्येष कृता — इत्युपपन्नं सर्वम् ।

#### १६-२३ इदानीं लम्बनमाइ । तिच्यन्तविलग्नच्येत्यादि ।

तिच्यन्ते दशेन्तकाले यह्नमं तस्य च्या काष्ट्रान्तच्यया परक्रान्तिच्यया हता स्वलम्बच्यया मक्ता । तता या लिंध्यः सा पूर्वप्रतिपादितमध्यच्यया गृक्षिता व्यासाद्धेन १२० माजिताऽच या लिंध्यः सा वर्गिता कर्त्तव्या सा कृतिमध्यच्याकृतेः सकाशात् विश्लेषिता शिध्या गृथक्स्या स्थानद्वये स्थाप्या । यक्षस्या यन्मूलमागच्छेतत्सिवतुः सूर्यस्य दृक्षेपाच्यं विश्लेषता शिध्या गृथक्स्या भवति । संस्मृत्यथेमविस्मरकाथं तद्दृक्षेपाच्यं गृथक् स्थाप्यम् । तत-स्विच्यावर्गत् सकाशात् गक्को दृक्षेप्वृति चद्यात् त्यनेत् ततोऽवशेषस्य यन्मूलं तह्यनाकियोरन्तरच्यया गृक्षितं विच्यया १२० भत्तं कतं रवेः शङ्कः स्यात् । शङ्क्षकुलाच्यविश्वित्यत्तिकृत्योः शङ्कुविच्याकृत्यारन्तरेक विश्लेषात् रिहितात् पूर्वस्थापितवर्गत् स्थानद्वये यत्पूर्व स्थापितं यस्येकस्थानस्य च मूलं पूर्व रवेदृक्षेपाच्यमागतं तस्मात् यन्मूलं तत् द्विनवकेनाष्ट्रार्वस्थया इतं पृथक् रविचन्दकचाभ्यां विभच्य द्वयोः कलयोश्यापे शंशात्मके कृत्या तद्वागानां विशेषदन्तरात् तिथिवत् कालः साध्यः स कालस्तिथेनमनं भवति । पुनस्तत्सं-स्कारेक नूतनिस्त्यम्तरस्यस्यस्यानस्य स्थानद्वीत् कृत्वा पुनस्तिच्यन्तिः कालोऽविशेषः । अर्थादादा पुनमृग्योऽन्वेषकीय एवमसकृत्कमं तावत् कर्त्तव्यं यावदुत्पन्नः कालोऽविशेषः । अर्थादादा पुनः पुनः स एव काल भागच्येतदा स्थिरं कर्तव्यामित्यर्थः ।

श्वरोपपत्ति:। तिष्यन्ते लम्नं कृत्वा तस्याया साध्यते यदि विज्यया परक्रान्तिज्या लभ्यते तदा सम्नज्या किं जाता संग्नक्रान्तिज्या =  $\frac{q_{misul} \times \pi sal}{fa}$  तती यदि सम्बज्याकोट्या विज्याक्रिकेस्तदा लग्नक्रान्तिज्यया किं जाता सग्नाया =  $\frac{fa \times q_{misul} \times \pi sal}{fa \times siqui}$  =  $\frac{q_{misul} \times \pi sal}{sigui}$ 

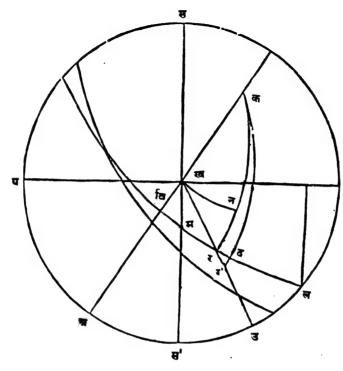

त्रय कल्पते, सप्रासं चितिजं। सखर्षं याम्ये।तरवृतं । लमिष क्रान्तिशृतं। लपृष्ठीयकेन्द्रात् लवि-चापेन नवत्यंशप्रमितेन खविन्र वृतं कार्यं तदा वि विविभलमं खवित्र विविभलग्नदृङ्मग्डलं । खम, दशमलम्नस्य मध्यलभ्नस्य वा वा नतांशा: । खवि विविभन-तांशा दुक्चेपनतांशा वा । खप्रा पूर्वापरवृत्तं प्राल, लग्नस्यायाचा-पांघा:। र क्रान्तिवृत्ते रविस्थानं। खररंड रिषदुङमगडलं । रं, लम्बितरविचिष्टं र'द, लम्बित-रब्युपरि कदम्बप्रातवृत्तमर्थात् क्रान्तिवृत्तपृष्ठीयकेन्द्रप्रोतवृत्तम् ।

रदः, क्रान्तियृत्ते रविलम्बनम् । लच = ६०° । प्रासं = ६० : चसं = प्राल = लम्नायांशासमम् । खिम चापजात्ये खकाय: त्रसं चापसमस्तेन संखन्यया विज्यया १२० यदि ऋषं ज्या लग्नाया लभ्यते तदा खमच्यया मध्यच्यया किं जाता मविचापस्य च्या =  $\frac{\pi^{10} \Pi \Pi \times \Pi \times \Pi}{920}$  ततः न्तरात् खविमचापजात्यमृजुजात्यं प्रकल्प्य खम्, मवि, ज्यावगीन्तरपदं खविचापस्य ज्या दुक्चेपाख्यं साधितम् । दुक्चेपवर्गानात् विच्यावर्गात् पदं दृक्चेपकोटिच्या = कख-चपास्य च्या = विश्व चापस्य च्या । तता लरड, चावजात्ये लकाया विश्व, चापमितस्तताऽनु-पाता यदि लविज्यया बिज्या १२० मितया विश्व चापच्या लभ्यते तदा लर चापस्य लग्नाकी-न्तरमितस्य ज्यया किं जाता रउ चापच्या स एव रिवशङ्कस्तद्वर्गानस्त्रिज्यावर्गे। दृष्ट्याया: सर-चापच्यासमाया वर्गस्तर खविचापच्याया दृक्षेपाख्याया वर्गविशोधनेन यन्मलं या खविचाप-कोटिन्यापरिगता खविरचापजात्ये विरचापस्य ज्या खनचापन्या च्रेया । चच क, क्रान्तिवृत-पृष्ठकेन्द्रं तस्मात् र चिह्रोपरि यत् कनरवृतं तच खचिह्नाल्लम्बः खनचापसमः । श्रय यदि खरच्यया रविदृभ्च्यया खरनिष्भुचे तत्सम् खक्षेत्रक्या विच्या लभ्यते तदा खनच्यमा कि वाता खनसंमुखकाणच्या खरनच्या विरखकाणकाटिच्यासमा । श्रय रर दचावजात्यमृजुजात्यं चैरस्वल्यान्तरात् कल्प्यते तदा < विरख = < र'रद । र'रद के। वकोटिश्च रर'द के। वसमा-ऽतः पूर्वागता विरखकायकाटिच्या स्वन्त्या भ्रात्या इयं रर'द काणच्यासमा जाता। तता रर'द चात्ये यदि विच्यासमया केविच्यया तत्संमुखभुचच्या र'रच्यासमा लभ्यते तदा रर'द-ज्यया किं जाता रदचापच्या लम्बनज्यासमा । र'र तंत्र रवेर्डूम्लम्बनं तदाऽऽनयनम् नेरासि-

Digitized by Google

केन यदि विज्ञातुल्यमा पृष्ठीयदृश्ज्यया परमलम्बन्न्या लभ्यते तदेष्ठपृष्ठदृश्च्यया खर'चापच्या-समया किं स्वल्पान्तरात् खर, खर' चनयोः समत्वं प्रकल्य जाता दृश्लम्बनच्या रर'च्या-समा = ज्यापरमनं ४ व्याकाः परमलम्बनच्या तु भूज्यासाद्धे विज्ञ्याचातेन यहकर्षभक्तेम समा भवति ततः च्यापरमलं = भूज्यासाई ४ विज्ञा = वर्षात्रच्या यते। ऽपर्वातेते। यहकर्षस्वातीये। भू-व्यासः सर्वां शत्सम इत्यये चन्द्रयहणे वस्यति चार्चार्यः । एवम्

$$\frac{\text{क्यापलं}}{\text{प्रका}} = \frac{\text{प्रापलं} \times \text{s्याखर}}{\text{प्रका}} = \frac{\text{प्रकाखर}}{\text{प्रका}} = \frac{\text{प्रकाखर}}{\text{प्रका}} = \frac{\text{प्रकाखर}}{\text{प्रका}} = \frac{\text{प्रापलं} \times \text{s्याखर}}{\text{प्रका}} = \frac{\text{प्रकाखर}}{\text{प्रकाखर}} \times \frac{\text{s्या} < \tau \tau' a}{\text{प्रकाखर}} = \frac{\text{प्रकाखर}}{\text{प्रकाखर}} \times \frac{\text{s्या} < \tau \tau' a}{\text{प्रकाखर}} = \frac{\text{प्रकाखर}}{\text{प्रकाखर}} \times \frac{\text{s्याखर}}{\text{प्रकाखर}} \times \frac{\text{s्याखr}}{\text{प्रकाखर}} \times \frac{\text{s्याखr}}{\text{प्रकाखr}} \times \frac{\text{s्याखr$$

श्रय दशान्तकाले यद्रविचिह्नं तदेव चन्द्रचिह्नं च क्रान्तिवृत्तेऽतः सव कर्म चन्द्रलम्बनसाधने रिवयत् किन्तु तच चन्द्रकर्षे। इरो भवतीति विशेषः । यव रिवचन्द्रशेर्लम्बन् नच्ये प्रसाध्य तञ्चापांशान्तरतोऽशिक्षम्बनान्तरतिस्तिशिवत्कालः साध्यः । लम्बनान्तर विष्टुगुवितं गत्यन्तरभक्तं काले। भवति । चनेन गर्भीयदशान्तः संस्कार्यः । सच प्रसिद्धत्वात्स्यस्कारो न प्रदर्शित श्राचार्येष वस्तुतस्तु विचिभलग्नाद्रबाबूने लम्बनं धनं दशान्तघटिकासु
योज्यमन्यशा ऋणं कर्तव्यमिति च्रेयमेत्रं कृते पृष्ठीयदर्शान्तः स्थूलो भवति यतः पृष्ठीयदशान्तकालिकलम्बनेन संस्कृतो गर्भीयदर्शान्तः पृष्ठीयदर्शान्ता भवति । पूर्व पृष्ठीयदर्शान्तस्याचानाद्गभीयदर्शान्तकालिकलम्बनं प्रसाधितं तत्स्थूलं तत्स्यंस्कृतो गर्भीयदर्शान्तः पृष्ठीयदशान्तका स्थूलोऽस्मातस्थूलपृष्ठीयदर्शान्तवशात्पुनः सब लग्नादि विधाय लम्बनं साध्यं तस्य
गर्भीयदर्शान्ते संस्कारेषापरः पृष्ठीयदर्शान्तो च्रेयः पुनरस्मात् पूर्वोत्तं सवै विधाय लम्बनं
साध्यमेवासकृद्यावदविशेष इति सवै निरवद्यम् ।

२४-२५. इदानीं नितं स्पष्टनितं चाइ । ऋविशेषादित्यादि ।

श्रविशेषार् पूर्व स्थिरीकृतात्कालात् यद् दृक्षेषपाख्यमागच्छति । श्रथीत् पृष्ठीय-दर्शन्तकाले यद् दृक्षेषपाख्यमागच्छेत् तत् वस्वेक१८ प्रं पृथक् रविचन्द्रकचाभ्यां रविचन्द्रकर्षाभ्यां विभव्य लब्धचापांशान्तरं नितमेध्यव्यादिक्का श्रेया । व्याविधिना चन्द्रराहुविवर-व्ययाऽनुपातेनाथीत् विव्यया परमशरो लभ्यते तदेष्ट्रचन्द्रराहुविवरच्यया किमित्यनुपातेन तत्कालभवं विचेपं प्राप्य तेन शरेष सा पूर्वागता नितः सहिता वोना समानान्यद्विक्षो नित-शरयोस्तदा स्पष्टा नितः स्यात् ततः स्वः स्वः प्रमाण्येर्यत् स्थितं ग्रासं तद्वदेत् । श्रथीत् मानेक्याद्वं स्पष्टनितिविद्यीनं तच स्थिते। ग्रासे। भवतीत्यादि गणको वदेत् ।

श्रवीपपति: । यदि विजयया परमलम्बनज्यातुल्या नितज्या तदा दृक्षेपाख्येन किं जाता नितज्या = ज्यापरतं × दक्षे = १८ × त्रिज्या × दक्षे = १८ दक्षे एवं पृथक् पृथक् रिवचन्द्र- योर्नितिच्ये विश्वाय तञ्चापांशान्तरं रविचन्द्रयोगिम्योत्तरमन्तरं साध्यं पूर्वे च शरसममन्तरं दर्शान्ते गर्भाभिप्रायेख रविचन्द्रयोरासीत् । इदानीं पृष्ठाभिप्रायेख तयोरन्तरसाधनाथं शरनत्योः संस्कारः कृतस्तस्य स्पष्टनितसंचा कृता साम्प्रतकाले स एव स्पष्टशरपदेनोच्यते भास्करा-चार्यादिभिः । एवमनया स्पष्टनत्या ग्रासादिकं चन्द्रग्रहखवत् साध्यमिति ।

२६-२०. इटानीं स्थितिसाधनमाइ । प्रवनतिवर्गमित्यादि ।

प्रथमः श्लोको रोमकसिद्धान्तीयसूर्यग्रहणस्य बोडणश्लोकषत् इति सुगमः । ग्रङगादिना ग्रङ्गस्यर्थकालेन यस्तिष्यवनामा लम्बनं भवेत् तित्स्थर्त्यारन्तरं स्पष्टा स्पर्धकालस्थितिः । यदि लम्बनं भिन्नगोलभवमथीद्भिन्नदिक्कं भवेत् तदा धनं कर्तव्यमेवं स्पर्धकालस्थितिः स्पष्टा भविति । एवं मीचिकस्य कालस्यावनामवर्शन लम्बनवर्शन रफुटा मीचकालस्थितिः साध्या । अत्र स्थितिग्रदेन पूर्वोक्तं स्थितिदलं च्रेयम् । अथादेका स्पार्थिकस्थितिरन्या मीचिकस्थितिरेवं स्थितिद्वययोगेन पूर्वोक्तस्थितकाल बायातीति ।

त्रवे।पपति: । गर्भीयदृष्टिचिद्गोत्या स्थितिलेम्बनसंस्कृता पृष्ठीयदृष्टिचिद्गाभिप्रायेख भवतीति सुगमा »

# इति सूर्यसिद्धान्ते सूर्यग्रहणं नाम नवमे। ध्याये। जात इति ।



## षय यूर्यसिद्धान्तमतेन चन्द्रयद्दवाधिकारः।

## **५-२∙ तत्र ताषद्भानयनमाइ । रविक्रवे**त्यादि ।

रविकचा (भूकेन्द्राद्रव्यन्तरं पूर्वे साधितं यत्तदेव कचाग्रब्देनेच्यते) नवत्या ६० गुवा षडस्वदम्ने स्थ्द स्द्भूता फलं षट्षिद्रायाः षट्षिग्रद्गुखायाश्चन्द्रकचाया हरः स्यात् । हरेव हृते यो लब्धस्तेन होने। योजनात्मको भूव्यासे। भूभाव्यासस्तस्मिन् वियदके १२० गृंचिते गिणकचया विभक्ते फलस्य कार्मुकं चापं तमसे। राहेर्थ्यासः कलात्मकः स्यात् । चन्द्रतमे।-व्यासयुति द्वाभ्यां विभक्य ततस्तद्वर्गादित्यये सम्बन्धः ।

श्रवीपपत्ति:। र रिवकेन्द्रं, भू भूकेन्द्रं, दचट चन्द्रकचा,

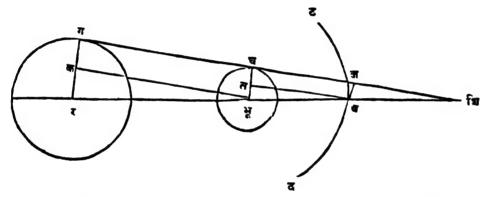

शिरग, भूम्यवस्द्धेरविकरेस्तमः यूच्यथं। रग रिवव्यासाद्धं शिगरेखे।परि लम्बद्भपम्। भूव्यासाद्धं शिचरेखे।परि लम्बद्भपम्। चन भूभाव्यासाद्धं शिगरेखे।परि लम्बद्भपम्। च, शिचभूरमध्यरेखायां चन्द्रकचावृत्तस्यं भूभाकेन्द्रम् । भूकरेखा शिचसमान्तरा, चतरेखा च शिचरेखासमान्तरा कृता। तदा भूरकचात्यिभुने भूर = रिवक्षं:। रक = रग — क्षा = रग — भूव ॥ भूचतजात्यिभुने भूच = चन्द्रकर्याः चव नवीनानां मतेन भूय- हान्तरस्य रिवक्षयंनामाऽस्माभिर्लिख्यते। तता भूकचतसमानान्तररेखाद्वयं चररेखा द्विनित्तेत < कर्मू = < तभूच। < क = < त = समकोख। तेन पूर्वाक्तं विभुजद्वयं मिष्यः सजातीयं तताऽन्तुपाता यदि रिवक्षयंन भूरमितेन भूरविव्यासाद्धान्तरं करिमतं लभ्यते तदा चन्द्रकः चन्त्रमातेन किं लब्धं भूतिमतं तस्य भूव्यासाद्धं भूचिमते शिक्षनेनाविष्ठिः घतसमा चचसमाना भूभाव्यासखयः इति स्थितिः। तचापवित्तितरिवव्यासः = १४६ योचनानि। भूव्यासस्य ३६ योचनानि। ततः कर = ०३ — १८ = ४४॥ भूत = कर अपूर्व = प्रभ वक्त

नात्मकेन मूभाव्यासाद्धे तदा विक्यया १२० किं जाता भूभाव्यासाद्धेक्या =  $\frac{\frac{95 \, \text{de}}{\hat{\text{de}} a} \times 920}{\hat{\text{de}} a}$  यतज्ञापं द्विगुणं भूभाव्यासः कलात्मकः स्यात्तव क्यामेव द्वाभ्यां सङ्गुष्य स्वल्यान्तरात्तञ्चापमेव
तमाव्यास इत्युक्तमाचाँयै: । एवं भूभाव्यासस्य क्या =  $\frac{\frac{95 \, \text{de}}{\hat{\text{de}} a} \times 920}{\hat{\text{de}} a}$  ज्ञत उपपन्नम् ॥

#### ३-४ श्रथ ग्रह्मस्थितिमाइ । विचेपवर्गहीनादित्यादि ।

पूर्वश्लोके भूभाचन्द्रव्यासयोगाद्धेस्य यो वर्गः कृतस्तस्माद्वगाद्विचेपस्य शरस्य वर्गेण डीनात् यदासन्नपदं तस्मिन् वियद्द्विचन्द्रे १२० गृंखिते रविचन्द्रगत्यन्तरभक्तेऽच लब्धाः स्थित यहणादिविराममध्ये नाडिकाः स्यः । ततः स्पर्धकालः साध्योऽधान्पूर्णान्तः स्थितिदलेनानः स्पर्धकालः । तस्मिन् समये य दन्दुरसे प्रयहणेन्दुस्तस्मान्पुर्नावेचेषं कृत्वा-ऽनया पूर्वाक्तया रीत्या पुनस्थितिभवति । यवं यावत् स्थित्यविशेषः कृतस्तावत् पुनः पुनः कर्तव्या स्थितिरधीद्यदा पुनः पुनः सेव स्थितिरागच्छेतदा तत्कर्म स्थिरं च्रेयमित्यर्थः ।

श्रवे।पवितः । मानेक्याद्धे कर्यः स्पर्धकालिकः शरः कोटिस्तद्वर्गान्तरपदं ग्राष्टकमार्ग-खग्रे भुजस्तस्य घटीकरणार्थमनुपाता यदि गत्यन्तरकलाभिः षष्टिघटिकास्तदा भुजकलाभिः किं जाताः स्थित्यद्भेनाडिकाः = हि॰ से गता द्विगुणा ग्रहणादिविरामकालः = १२० से पूर्वे स्पार्शिकशराज्ञानादिदं मध्यकालिकशरवशेन सर्वे कर्म कृतमताऽसकृत्कर्मणा स्कुटः स्थितिकाला भवतीत्युपपन्नम् ।

## ५-६. इदानीमिष्टकालिकयासमाइ । चर्केन्दुमुक्तिविवरमित्यादि ।

रविचम्द्रगत्यन्तरं या वाञ्कितनाद्ध इष्ट्रनाद्धस्ताभिगुं वितं षष्ट्या ६० भत्तं तस्य मानेक्याद्वं शरवगेन्तरमूलसमा याः पूर्वं स्थितिल्प्रित श्रागतास्तासां चान्तरस्य तात्कालिक-चन्द्रवशाद्या विवेषः शरो भवेतस्य च कृतियोगाद्यत्पदं भवेत् तच्छश्यराष्ट्रकलाद्यमान-योगदलाच्चन्द्रभूभामानेक्याद्वाच्छाध्यं रविषष्ट्ये तु शिशरविमानेक्याद्वाच्छोध्यमित्यर्थेत एव सिध्यति । यवं कृते यच्छेषं तद्विचन्द्रयोस्तत्कालं यस्तं यासमानं च्चेयमिति ।

श्रवीपपति: । चं, चन्द्रविम्बकेन्द्रं, भू, भूभाविम्बखण्डम्, स्पभू, स्थित्यदुंकता याः पूर्व मानेक्यादुंशरवर्गान्तरमूलसमाः सिद्धाः । गत्यन्तरवशेन यदा चन्द्रविम्बकेन्द्रं चं स्थाने तत्स्थानं च कदम्बग्नोतेऽश्चात् क्रान्तिवृत्तपृष्ठीयकेन्द्रग्नेतवृत्ते भू,स्थाने भविष्यति तदा पूर्वाप-रान्तराभाषात् मध्यग्रहणं तयोः केन्द्रान्तरं च मध्यकालिकशरसमं चंभूग्रमितं भविष्यति । चश्च कल्यते गत्यन्तरवशात् स्प, स्पर्थस्थानात् इष्टकाले श, स्थानं चन्द्रस्य तदा स्पश्कलः । । वान्यनार्थमनुपाता यदि घटीषष्ट्रा गत्यन्तरकलास्तदाऽभीष्ट्रघट्या किं चाताः स्पश्कलाः ।

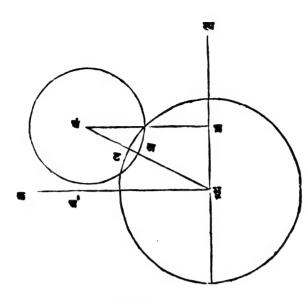

तासां स्थितिकलानां च विवरे ऽविशिष्टां भूशकलाः । चंश तत्काले चन्द्रशरः । तद्वर्गयोगपदं तदा तयोः केन्द्रान्तरं = भूचं, जातम् । चथ, चंट = चंज — जट । उभयच भूट योजनेन चंट + भूट = भूचं = भूट + चंज — जट = मानेक्यदल — भूचं । चथ जटसममेव तदा यास चत्युपपन्नं सर्वम् । यवं चन्द्रविम्बं रिवियम्बं भूमाविम्बं च चन्द्रविम्बं प्रकालय स्पष्टशरादिना रिवयम्ब्येऽपीष्ट- वासा बुद्धमद्भिष्टं चंता ।

### इदानीं विमर्दकालमाइ । चन्त्यादायारिति ।

श्वन्त्याद्ययोग्राह्मबिम्बयार्विशेषादन्तराद्यद्वलं तस्य सूर्यग्रह्मेऽवनतेः स्पष्ट-श्वरस्य च वर्गान्तराद्यत्पदं चन्द्रग्रह्मो च मानान्तरार्द्धश्वरवर्गान्तराद्यत्पदं तद्द्विगुवं तस्मात् तिश्वित्कालं कृत्वाऽश्चीनद्गत्यन्तरभक्तं बष्टिगुवमेत्रं रिवचन्द्रयोविमदेकाला भवति । चर्था-देतत्कालपर्यन्तं सक्तं ग्राष्ट्राविम्बं ग्राह्मविम्बे निमन्त्रतीत्यश्चेः ।

चर्ने।पपत्तिः । बल्पते च याद्यविम्बकेन्द्रम् । भू, याद्यक्षविम्बकेन्द्रं संमीलनकाले चय त्ररः । द्वयोविम्बयोरन्तःस्पर्शविन्दुस्य स्य । चय याद्ययाद्यककेन्द्रयोगेता भूचरेखा रेखागिक-

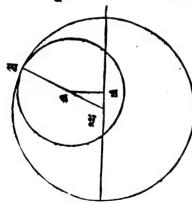

तस्य कृतीयाध्यायेन वर्द्धता सती स्पर्शेविन्दुं गमिष्यति तेन भूच = भूस्य — चस्य = मानाम्तराद्धं = कर्षः । चश् तत्काले शरस्तद्वगान्तरं याष्ट्रकमागंखराडे भुजः । स रव विमद्भार्थकलास्तत्संवधिकालानयनार्थमनुपाता यदि गत्य-त्तरकलाभिः वष्टिष्यदिकास्तदा भुजकलाभिः विं चातः संमीलनकालान्मध्यसद्दावधिकालः स्वल्पान्तरान्मध्यसद्दा-दुन्मीलनपर्यन्तमप्र्येतावान् कालः कल्पित श्राचार्येषातः पूर्वागतः काला द्विगुवः सम्पूर्णनिमक्जनकाला मदेवंचा

भाराः = भूग × ६० चल ७ पपन्नं यह्नोत्तं सर्वम् ।

# इति सूर्यसिद्धान्तमतानुसारेक चन्द्रयहणं नाम दशमाऽध्याया जात इति ।

## १-५. इदानीमनुवर्णनमधीत्परिलेखमाइ । यष्ट्र्या विध्यङ्गलयेत्यादि ।

श्वन्त्याद्यदलेक्येन मानेक्याद्धंन विध्यक्तुलाङ्कितया यष्ट्याऽऽदां वृतं परिलिख्य दिशंश्व पूर्वापरादि संप्रसायं । श्वाद्यस्य याद्यस्य बिम्बार्द्धनापरं वृत्तं विलिखेत् ।

चन्द्राक्षाश्योरन्तरांशाश्वन्द्रस्य सममग्रहलीया नतांशा ये तेषामुत्क्रमच्यया वेषुवर्ती ज्यामचच्यां निष्ठत्य तस्य खाकांष्ठण्या ये तत्सम्बन्धिनाऽंशान् उदयास्तमययाः पूर्वपश्चिमक्षपालयाः क्रमेणादग्याम्यता दद्यात् । चर्थात् प्राक्क्षपाले तेऽशा उत्तरदिक्काः पश्चिमक्षपाले दिच्चणा च्रेया इत्यर्थः । राश्चियमुत्तस्य चन्द्रस्य ये क्रान्त्यंशास्ते यद्युत्तरास्तदा दिच्चकेवद्या यदि दिच्चणास्तद्रोत्तरा इति । यवं क्रान्त्यंशान्यशादिशं गण्यकः कुयात् । यवं चापद्वय-दानेन पूर्वापरायाः सिद्धिः स्यात् । तता मत्स्येन याम्यादक्सिद्धिभेषति । स्पर्शवन्दुचानाय प्राक्चिह्नतः शिक्षपाद्धं स्वते स्वर्थते दिगन्तकं पूर्वापरपर्यन्तं कार्यम् । चर्थात् प्राक्चिह्नतः तच्छरसूषं मानेक्याद्धंवते स्वराद्धंयत्य यथा श्वरामं मानेक्यवद्वत्रपर्यन्तं कार्यम् । चर्थात् प्राक्चिह्नतः तच्छरसूषं मानेक्याद्धंवते च्यावद्वेयं यथा श्वरामं मानेक्यवृत्तपरिधी शरमूलं चाधुनासाधितपूर्वापरसूषे लम्बद्धपं भवेत् । ततस्त-स्माच्छरागत् मध्यं केन्द्रपर्यन्तं सूष यचान्यं ग्राह्यवृत्तं स्पृशेत् तच स्पर्शे च्रेयः । यवं विपर्यन्यात् पश्चिमचिह्नत् मोचोऽपि च्रेयस्तच तु तात्कालिकान्मोचत्यात् मे।च्रथमंस्वन्धिनस्यात्वालकाच्चन्द्रात्सर्वे विधाय तत्कालीना दिक् विधातव्या कर्तव्यति ।

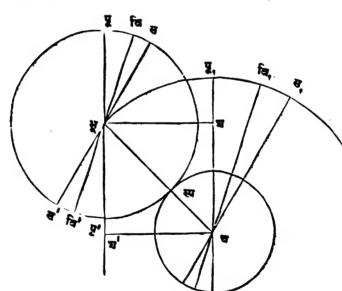

श्रवेषपति: । सल्यते स्पर्धकाले भू,भूभाविम्बकेग्द्रं, च चन्द्रविम्बकेन्द्रं । यूभूपू कान्तिवृत्तखग्डम् । तत्समान्तरं चपू, ।
विभूवि नाडीवृत्तखग्डं तत्समान्तरं चवि, । सभूषं सममग्डलखग्डं तत्समान्तरं च स, ।
भूपू,वि,स,मानेक्यखग्डंवृतं चर्यं,
स्पाणिकश्चग्द्रगरस्वन्द्रदिक्कः ।
श्रय सर्ववृत्तखग्डानि स्वल्पान्तरादृषुरेखाङ्गणिंग प्रकल्य परिलेखः साध्यते । तत्त < सभूवि

= < सः च विः = अववसनचापांशाः । < विभूष् = विः चष्टः = अयनवसनचापांशाः । षण च केन्द्रान्मानेक्याद्वंन यत् भूष्विवः वृत्तं कृतं तच सः पूर्विचक्कं प्रकल्पः तस्माद्यणादिशप्रचवलनचापं यदि दीयते तदा विः चिक्र्जानं तस्माद्यणादिशमयन-बलनचापं यदि दीयते तदा ष्रः चिक्र्जानं स्यात् ततः च ष्रः रेखा तात्कालिकपूर्वापरा क्रान्तिवृत्तसमान्तरा स्यात् तच लम्बक्रपस्य शरस्य श्रभूप्रमितस्य शंचिमञ्जदिक्कस्य दानेन मानेक्यखण्डपरिधे। शराये भूचिङ्कञ्चानं भवति तस्मात्केन्द्रगतं सूचं भूचसंज्ञमवश्यं स्पर्श-विन्दुलम्नं भवति चचरचन्द्रविम्बपरिधे। तच स्पर्शे। भवतीत्यच किं चिचम् । यवं परिचम-चिङ्कान्मे। चक्कालिकेन धलनादिना मे। चिक्निन्दुः चानं भवति ।

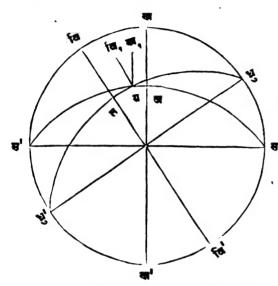

श्रयाचवलनानयने धुखखं याम्योत्तरम-गडलं, खखं, सममगडलं, विवं, नाडीमगडलं, धु नाडीवृत्रपृष्ठकेन्द्रमृतरं, स, सममगडलपृष्ठ-के द्रमृतरं, य, यहचिन्दं, धुय, यहोपरि नाडी-वृत्तपृष्ठकेन्द्रप्रोतवृतं नाडीवृते वा तत्समान्तरे यविः वृते लम्बह्मं। सबय, यहोपरि समम-गडलपृष्ठकेन्द्रप्रोतवृतं सममगडले वा तत्समा-नारे यकः वृते लम्बह्मं तदा < विः यधु = समकोखः। < खः यस = समकोखः।

∴ < वि॰ यखः = < গুग्रस । স্বত্ত গুग्रसकोणज्ञान। ই গুग्रसिभुने स कोणः खज-चापमितः यहस्य सममग्रतीयनतांशाः । तते। यदि ध्रयज्यया क्रान्तिकोटिज्यया तत्संमुख-य्डसममण्डलनतांशच्या लभ्यते तदा सधु उच्याऽच उच्या किं जाताऽचवलनज्या = श्रव प्राचीनसम्प्रदायानुसारेष खजन्यास्थाने तदुत्क्रमन्या क्रान्तिकोटिन्यास्थाने च विन्या गृहीता ततोऽक्षवलनच्या = व्यामव × काम अस्याश्चापांशा अज्ञवलनचापांशा भवन्ति। एवं यदि खर्खं नाडीवृत्तं विविं क्रान्तिवृत्तं तया: पृष्ठीयकेन्द्रे च क्रमेख साध्य चिन्हे इति कल्यते पा संपातविन्दुश्च ॥ तदा ध्रुयसके।बच्याऽऽयनवलनच्या, खधुगकोषः तविचापसमा यहकाटिसंमित: सययहक्रान्तिकोट्यंशाः < यथ्रम = १८० - खध्रम = १८० - यक्री = 9 = -(80 - 4) = 80 + 4 श्रतो यदि संग्रज्यया क्रान्तिकोटिज्यया तत्संमुखकोग्रज्या संश्रि-यहच्या लभ्यते तदा सधुज्यया परक्रान्तिच्यया किं जाताऽऽयनवलनच्या = -ष्य क्रान्तिकोटिज्यास्थाने स्वल्पान्तराचिज्या गृहीता तदा जाताऽऽयनवलनकोटिज्या व्यापका × क्यार्शितमम् = सिवभग्रहस्य क्रान्तिक्या तञ्चापमायनवलनांशाः । एवं मकारादिग्रहे ठतराः कर्कादो दिश्वाः । त्रते।ऽयनवलनांशा त्रयनदिङ्का भवन्तीति । वलनविषये वहवा विशेषाः सिद्धान्तशिरोमग्री वा सिद्धान्ततत्त्वविवेके विलेकिनीयाः ।

६ स्दानीमङ्गुललिया चाह । लियाद्वयेनेति ।

हरिने चितिने यहविम्बे चित लिग्राद्वयेनेकम्झुलं भवति । श्रर्थे।त् तदा विम्बक्ता द्वाभ्यां हृता विम्बाङ्गुलानि भवन्ति । मेषूर्यो दश्मेऽश्वात् मध्याह्ने यदा विम्बं भवति तदा कलाश्येयोकमङ्गुलं भवति विम्बक्तलास्त्रिभभंका विम्बाङ्गुलानि भवन्ति तदेत्यर्थः । चितिन् खमध्यान्तरस्थे विम्बे दृष्टियुक्तार्थं दृग्गवितेक्यार्थमनुपातः कर्तव्यः । यदि दिनार्द्वचमोन्नत-काले एकलिग्रान्तरं तदा ऽभीष्टेग्नतकाले किं जातमन्तरं = विमार्द्धं इदं कलाद्वयेन सहित्रमिष्ट-कालेऽङ्गुलिग्रा भवन्ति ।

स्रवेषपतिः । चितिजस्य विम्बं वसुमतीगोलावरुद्धकरनिकारं विशालमिष प्रतिभाति । स्रतिऽल्पभाजकेन लिप्राद्वयेन विभक्ते कलाविम्बेऽधिकान्यङ्गुलानि समायान्ति विम्बे । मध्याष्ट्रे तु तद्विम्बं करनिकरिष्टितत्वादत्यल्पं लच्चते भूगृष्ठनिवासिभिरतोऽधिकेन भाजकेन लिप्राय-येण विभक्ते कलाविम्बेऽल्पान्यङ्गुलानि भवन्ति यहविम्बे । कलाद्वयं चितिजस्यं कलावयं च मध्याङ्गस्यं प्राचीनैक्पलब्ध्या लिचतिमिति मध्येऽनुपातः कर्तव्य इत्यत्र सुगमा वासना ।

तथा च श्रीपतिनाक्तम् ।

दृष्टा महीत्र्यासदलेन यस्मात् समुच्छितस्तिष्ठति भूमिपृष्टे । नभस्यभानेर्गिकटस्ततस्तं प्रभावरं सूच्ममवेद्यते ऽसे । पिथीयते भानुवपुर्मयूखे: समन्ततः पङ्कावकांकिव । तत्केसरेरम्बरमध्यवर्ती निरीद्यते तेन च सूच्ममूर्तिः ॥ वसुन्थरागोलनिस्द्धधामा दूरस्थितोऽयं सुखदृश्यविम्बः । महोजवृत्तोपगता विवस्वानता महान् भात्यस्था विरिश्मः ॥ इति

# इति सूर्यसिद्धान्तमतानुसारेखाऽनुवर्यानं नामेकादशोऽध्यायः ॥



## १-२· चव पैतामङ्खद्धान्तामुचारेबाङ्गंबादिकमाङ । रविश्रशिनोरित्यादि ।

रविश्विना रविचन्द्रयोर्युगं पञ्चवर्षात्मकं भवतीति पितामहेन पञ्चवर्षाय्युपदिष्टानि तथा चिश्विद्रमासैरेके।ऽधिमासे। दिनानां द्विष्ट्याऽवमं चैकमित्येतानि सर्वाणि ब्रह्मणा कथि-तानि । द्वाभ्यां रिहतं शकं पञ्चभिरुद्धृत्य शेषवर्षाणां पूर्वनियमानुसारेकाधिमासावमे कृत्वा माधशुक्रप्रतिपदादेद्युगवमङ्गणं कुर्यात् । तद्द्युगक्यमानं चाह्नि दिवसे सूर्योदयाद्ववतीत्यर्थः ।

चनेपपितः । प्रधमयुगारम्भः २ शकेऽतो द्यूनः शके। युगसमूहे। जातः । स च पञ्च-भिस्तक्षे। वर्नमानयुगवर्षावि भवन्ति तेषां ब्रह्मनियमानुसारेखाइगेवः साध्यः । चनाचार्येख द्यूनमिति वदता २ शके। ब्रह्मसिद्धान्तकाले। दर्शितः । चन्यथा द्यूने न काचिद्युक्तिरिति ।

### ३. इदानीं तिथिरविचन्द्रनचचानयनमाइ । सैकव्यंशेति ।

द्युगयोऽहर्गये स्वेकषष्ट्रयंश्विति तिथिभविति । चहर्गये नवगुणिते ऽस्यकैं: द्वाविश-त्यधिकशतेन १२२ भक्ते धनिष्ठादां धनिष्ठादिगयमयाऽऽके रविसंबन्धिनस्थ भविति । एव-महर्गयमानं स्प्रभिः खदिग्रस् ६९० भागेह्नस् । चथात् चहर्गयं दिग्रसे ६९० भेक्षा सप्रगुतितं लब्धं तबाहर्गये रहितं कार्यं तदा धनिष्ठादिक्रमेख शशिनस्यन्द्रस्य नस्यं चेयमित्यर्थः ।

चान्द्रमासाः = ६२ गते चिंशद्गुबिताः तिथयः = १८६० ज्ञवमानि = ३० ग्रिक् नास्तिथयोऽइ-र्गवः = १८३० ततोऽनुपातो यदि १८३० दिनै १८६० स्तिथयो लभ्यन्ते तदाऽइर्गयेन किं जातास्तिथयः = १८३० र वह

 $= \frac{\epsilon_2 \times \pi_8}{\epsilon_4} = \pi_8 + \frac{\pi_8}{\epsilon_4} \pi_R \operatorname{SQU}_{\dot{\pi}} \operatorname{Inzullanda}_1 \cdot \pi_2 \operatorname{Indullanda}_1 \cdot \operatorname{Inzullanda}_1 \cdot \operatorname{Inzullandaa}_1 \cdot \operatorname{Inzullandaa}_1$ 

४. इदानीं शुक्रकृष्कपचीयतिथिञ्चानं व्यतिपात्तराधनं चाह, प्रागर्द्ध इति ।

पूर्वान्तदर्थान्तयोः पर्वनामेति प्राचीनानां सम्प्रदायः । यदा मासस्य पूर्वार्थे पर्व-चानमर्थात् पूर्वान्तचानमभीष्टं तदा पूर्वोक्तप्रकारेषागता तिथिहतरा शुक्रपचीया चेयाऽन्यशा मासस्यापरस्मिन् दले पूर्वा कृष्णा तिथिचेयेति । चह्नगेषे द्वादशगुणिते पञ्चाम्बर्हुताशे ३०५ भक्ते लब्धा युगारम्भाद्गता व्यतिपाता भवन्ति ।

अवे।पपत्तिः । रविचन्द्रनचपयोगः सप्रविंचतितृष्टः सेवं विस्क्रम्भादिक्रमेष सप्रविंचतिन योगानां मध्ये योगो भवति ।

#### योगाश्चेमे

विष्कम्भः । प्रीतिः । श्रायुष्मान् । बैाभाग्यम् । श्रोभनः । श्रातिगग्रः । सुकर्मा । धृतिः । श्रूलः । गग्रः । वृद्धिः । ध्रुवः । व्याचातः । इषेगः । वज्रम् । सिद्धिः । व्यतिपातः । वरीयान् । परिचः । शिवः । सिद्धः । साध्यः । सुभः । श्रुकः । ब्रह्मा । इन्द्रः । वैधृतिः ।

त्र युगारम्भे श्रववान्तं रविनच्चं चन्द्रनच्चं चाखिन्यादिक्रमेख तत्संख्या २१ तेन रविचन्द्रनचच्योर्युति: = ४४ इयं सप्रविंगतितष्टुः श्रेषं = ९० त्रता विष्क्रमादिगवनमा युगारम्भे सप्रदेशसंख्याको व्यतिपात स्मयाति ।

### ऋथैकस्मिन् युगे रविनचचायि = २० × ४

#### चन्द्रनचचािं = २० × ६०

रविचन्द्रनचच्योर्गुतिरम् = २० (६० + ५) = २०  $\times$  २२ इग्रं सप्रविंगतिभक्ता लब्धाः २२ एकस्मिन् गुगे व्यतिपातसंख्याः । तते।ऽनुपाते। यदि गुगदिवसेः १८३० गुगव्यतिपाताः २२
लभ्यन्ते तदाऽहर्मणेन किं खाता व्यतिपाताः =  $\frac{92 \times 98}{9630}$  षङ्गिरपवर्त्यं खाता व्यतिपाताः =  $\frac{92 \times 98}{9630}$  मत उपप्रमं सर्वम् ।

#### सप्रविंशतिनचनाचि चेमानि

श्वश्विनी । भरणी । कृतिका । रोहिणी । मृगशीषे । श्वाद्रा । पुनर्वसु: । पुष्य: । श्वाक्षेषा । मघा । पूर्वाफाल्गुनी । उत्तराफाल्गुनी । हस्त: । विश्वा । स्वाती । विशाखा । श्वन्राधा । च्येष्ठा । मूलम् । पूर्वाषाढा । उत्तराषाढा । श्ववणा । श्वनिष्ठा । श्वतिभाद्रपदा । इत्तरभाद्रपदा । रेवती ।

#### भः इदानी दिनमानमाइ । हाग्निनगेष्विति ।

ह्यानिनगेषु ९३२ उत्तरताऽयनादितं व्यतीतं दिनं याम्यायनस्य चैव्यमविष्ठष्टं दिने स्वं श्वनं कर्तव्यं ततो द्विष्टं शिष्ठरसे ६९ भेत्तं यक्तव्यं तद् द्वादशभीरिहतं कर्तव्यं शेषं मुहूर्तात्मकं दिवसस्य मानं भवेत् । नाडीद्वयेनेका मुहूर्ता भवित । चता मुहूर्तात्मकं दिने द्वाभ्यां गुषितं घट्यात्मकं दिनं भवित तत्विष्ट्रच्युतं राविमानं स्यात् ।

> च्योतिषवेदाङ्गीयप्रकारश्चायम् । यदुत्तरस्यायनते। गतं स्थाच्छेषं तथा दचिवताऽयनस्य । तदेकषष्ट्या गुक्तितं विभक्तं सद्वादशं स्याद् दिवसप्रमायम् ॥

# इति पैतामहसिद्धान्तानुसारेण तिथ्यादिसाधनरूके द्वादशाध्याया जात इति ॥



## १-२ इदानीं भूगोलवर्षनम् । पञ्चमहाभूतेत्यादि ।

श्रयं पञ्चमहाभूतमये। मृतिकावायुक्ताकाशाग्निमये। महीगाल: खे श्राकाशे ताराग्यपञ्चरे भक्ते वृतो वर्तृताकार: स्थित: । यथाऽयस्कान्तान्त:स्थश्चम्बक्रमध्यगते। लोहे। ले।हगालस्तिष्ठति । श्रस्य भूगोलस्य सर्व: पृष्ठभागे। वृत्तपर्वतनगरवाटिकानदीसमुद्रादिभिक्तिस्तादिताऽस्ति । तस्य मध्ये च देवानां स्थानक्रप: सुमेहनामा पर्वतेन्द्रे। वर्तते यस्याधा दैत्या: स्थिता: सन्तीति ॥

## ३-५. बदानीं देवासुरस्थितिमाह । स्र्लिलतटेत्यादि ।

नदादीनां जलनिकदे सङ्गतानां मानवानां यथाऽवाङ्मुखी, चथामुखी द्याया दृश्यते तथेव देवाऽभिप्रायेणासुरावां राचसानां गितरकात् देवा चसुरानधामुखान् मन्यन्ते तेऽसुरा-चित्र तेवानधा मन्यन्त हित । यद्वदेवभागे मानवानां मध्ये शिखन चग्नेः शिखा गगनमाकाशं याति यित्विश्चिद्गुरुवस्तु गगनं चिप्नं तिर्विति भूमि च याति तद्वदिवेद्वास्मिन् भूगोलेऽधोऽसुरावां मध्येऽपि लक्ष्यतेऽते। भूमेनं सुचिद्वद्धे नाधश्चेति फलितम् । मेरोः पर्वतस्योपरि, चाकाशे समं न सुचित्रतीत्रत स्कोऽचो ध्रवो दृश्यते । स्वमन्यो ध्रवश्चाधो व्योमस्य चाकाशस्थो दृश्यत क्रयर्थः । तच तयार्धुवयोनिवद्धो भगवा भएन्वरः प्रवहनामा वायुना पश्चिमाभिमुखं भ्राम्यत हित ।

## ६-०. इदानीं भूभ्रमणखण्डनमाहः। भ्रमति भ्रमस्थितेवैत्णदिः।

यद्यां लेक्कारस्य अमयन्त्रस्थिता लेक्किगोला अमित तथेव अमयन्त्रस्थिता — इव चिति: पृथ्वी अमित । उडूनां नचवाणां गण: समुदायस्य न अमतीत्यपरे त्राचायां वदन्ति । त्राय यदोषमधीत् चितिश्रेमत्येव तिर्व स्थेनाद्या त्राकाशे दूरगामिनः पिचण त्राक्षाशात्पुनः स्विनलयं स्वनीढं नोपेयुः । पृथ्विच्याः प्राग्अमणेन तन्नीढस्य स्थानान्तरस्थत्वात् पिचणः प्राचीनस्थाने स्वनीढं न लप्स्यन्त इति यन्थकारस्याभिप्रायः । यतेन वराष्ट्रमिष्ठरेण भूवायु-सिहतायाः पृथिच्याः प्राग्अमणे न बुद्धमिति चायते । त्रान्यञ्च, त्राह्म एकेन दिनेन यदि प्राग् श्रमेश्रमणं भवेतिकं तेन अमरंक्षा अमन्नेगेन प्रासादमिन्दर्शिरःस्थितानां ध्वत्रादीनां पताका-दीनां नित्यं परचात्येरणं पश्चिमाभिमुखं संचलनं कथं न स्थात् । त्राय यदि भूमिरल्पगा मन्दं मन्दं अमित र्ताक्षं, एकेन दिनेन कथं सर्वता भावेन अमतीत्यर्थः । ध्वत्रादीनां परिचमाभिमुखं सञ्चलनिदमपि खण्डनं भूवायुसिहताया भूमेः प्राग्अमणेन व्यर्थमेवास्तीति च्रेयमिति ।

#### इद्वानीं जैनमतं तत्खग्डनं चाइ । चईत्योक्त इति ।

श्वर्षत्योत्ते जिनोक्ते शास्त्रे द्वे। यूर्ये। द्वे। चन्द्रे। च वर्तेते ते। एकान्तरेखे।दयं ब्रज्जतः । क्रिशादाचाद्य ये। रविरुदेति स पुनस्तच तृतीयदिने झुदेति । एवं द्वयोश्चन्द्रये।रप्युदय- यक्कान्तरेख । ष्यथ यदोवं तर्षि षाष्ट्रा यक्केन दिनेन षार्कसूचेण सह ध्रविष्ट्रं ध्रवमत्स्यः कथं भ्रमित । षचेतदुक्तं भवित पूर्यास्तसमये सूर्याद् ध्रवीपिर सूचं नेयं तदकंसूचं ध्रवमत्स्यस्य यस्मित्रङ्गे लगित तदङ्गं यक्षतः परीक्यं पुनिर्द्वतीयसूर्योदये ध्रवमत्स्यस्य तदङ्गं यव लम्नं तदकंसूचं पूर्वदिशि लक्ष्यतेऽतः स यव सूर्यः परिवर्त्यं प्रागुदित इति स्पष्टतया चायते ऽता द्वी द्वी रवीन्द्र इति न युक्तम् ।

६-१९ इदानीं भचक्रव्यवस्थामाइ । प्रोद्यद्विविरित्यादि ।

श्रमराणां देवानां प्रोद्यद्रविषदयकालिको रविः कुवृत्तगः चितिषस्थो मेषादै। स्वय-क्रमेण भ्रमित तदा लङ्कायामुणरिष्ठादुणरि भ्रमित राष्ठ्रसानां मध्ये च तदेव चितिषस्थः प्रतिलोमं विपरीतमणस्यक्रमेण भ्रमित । यदा मिष्ठुनान्तगो रिवर्भवित तदाऽमराणां कुवृ-तात् चितिषादंशचतुर्विर्धातं विद्वायोच्चेष्ठ्णरि भ्रमित । श्रथान्मेष्ठ्वासिनामंशचतुर्विर्धातसमा रवेष्ठ्यतांशा उपलभ्यन्ते । तदाऽवन्त्यामुर्ज्वियन्यां रिवः समीपरिष्ठादुणरि भ्रमित । श्रती मध्याद्वे तच नष्ठच्छाया शङ्कोष्ट्यायाऽभाव इत्यर्थः । तत्यभृत्युद्रक्स्यानामुर्ज्वियनीत उत्तर-दिक्सियतानां देशानां मध्ये मध्याद्वे तदोत्तरा छाया दिष्किस्थितानां देशानां च मध्ये दिष्वि छाया भवतीत्यर्थः ।

चचापपितः । देवासुरायां चितिचं तु नाडीवृतं तदेवलङ्कायाः सममग्डलमता नाडीवृत्तस्था रिवर्देवासुरायां चितिचं लङ्कायाः सममग्र्डले भवति । देवा चसुराश्च मिथः कुदलान्तरस्था चतस्तच भ्रमन्तं रिवं ते स्थ्यापस्थ्यं विलोकयन्ति लङ्कानिवासिनश्च सममग्र्डले भ्रमन्तं रिवं मध्याह्रे निचापिर विलोकयन्तीति । मिथुनान्तस्था रिवर्नाडीवृत्तादुपर्युन्तरभ्रवामिमुखं परमक्रान्त्यन्तरे भ्रमति । चतो देवानां तदा चतुर्वियत्यंयसमा उन्नतांया उपलभ्यन्ते । उच्चियन्यामाचार्यमतेन परक्रान्त्यंयसमा चचांया चतस्तदा मध्याह्रे रवेः स्वस्तिकस्वत्वाच्छायाया चभावस्तत उदग्देयानां तदा सस्वस्तिकाद्विययते। नतो रिवर्त उत्तरा द्वाया दिवयदेयानां मध्ये च दिवया द्याया भवति सस्वस्तिकाद्ववेहत्तरनतत्वा-दित्युपपन्नं सर्वम् ।

१२-१३ इदानीं संहितोत्तदेवतादिनराचिमानखग्डनमाह । मेषवृषेत्यादि ।

येरकें रवे। मेषवृषमिथुनस्थिते मेहवासिनां दिवस उत्तस्तथा रवे। कर्कटादिगे कर्क-सिंहकन्यास्थिते राषिहता तेभ्या मम नमाऽस्त्वित वक्रोत्तिः । यते। मेषवृषमिथुनानां यान्य-होराषवृतानि तान्येव क्रमेण कन्यासिंहकर्कटानामते। मेशत् सकायात् येषु येषु स्थानेषूदय-विर्याति मिथुनान्तान्निवृत्तेऽपि पुनस्तेषु तेष्वेव स्थानेषु रविरायाति तते। यषस्थो रविः प्रथमं दृश्यो जातस्तषस्य एव पुनः कथं न दृश्यः स्यादिति युत्या संहितीतां मानमसदिति ।

१४-१२ इदानीं विशेषमाह । दृश्ये चक्रस्यार्द्धे इत्यादि ।

चक्कस्य भचक्कस्याद्धे चितिचादधःस्यं यत्तददृश्यमन्यत्चितिचे।पिष्ठं दृश्यं तस्मिन् दृश्यं भागे खमध्यात्चितिचाषधि चये। राषयस्ते प्रसिद्धा श्रंशा नवितः सन्ति । एवमुदयात्

खमध्याविध तानि नवतिखण्डानि गणके: परिकल्पनीयानि । तनेकेकश्वांश: पृथिव्यां कृपस्य नवमांशानिनेवयाजने ६ — है भवति । श्रयं योजनविधिः समदिखणात्तराखामेकया- म्यातरातानां देशानामेकस्य मध्यात् खमध्यात् ख श्वाकाशे प्रत्यक्षा भवति । एवं नवत्यंशिष्टेशे शतयोजनानि भवन्ति दृष्टुः पुरुषस्य य उदयस्तस्मात्तरप्रमाख्यादेशे तद्योजनप्रमाण- प्रदेशे मध्याह्रो भवति । योज्जियनी सा लङ्कायाः संनिष्टिता निकटस्थात्तरस्यां दिश्ये- किस्मन् समयूषे याम्यातरकृते वर्तते । तयालेङ्काज्जियन्यामध्याह्रो युगपदेकस्मिन् समये भवति किन्तु विष्वताऽन्या मेवतुलाभिन्नाद्ववा दिवसे। विषमे। भवति — इति ।

श्रवे।पपति: । यदि चक्रांशे ३६०र्भूपरिधियोखनानि ३२०० तदैकेनांशेन किं जातान्येकस्मिन्नंशे योजनानि =  $\frac{3200}{360} \Rightarrow \frac{c0}{\epsilon} = \epsilon - \frac{9}{\epsilon}$  यतानि नवित्गुणितानि नवत्यंशर्ध- बन्धीनि योजनानि = c00 । श्रथ लङ्कोज्जियन्यो द्वे नगर्य्यावेकस्मिन् याम्योत्तरकृते वर्तेते- उता युगपन्मध्याह्रो भवति चितिजयोभेंदाद्विनमानं विषुवद्विवस्भिन्नं भिन्नं भवतीति ।

## १८. इदानीं भूपरिमाखमाइ । योजनशतानीति ।

षेडियद्विगुणितानि योजनयतानि द्वािषयक्कतयोजनानि ३९०० मूमिएरिधेमीनमस्ति विषुवस्था नाडीवृत्तस्थित।ऽकें। मेरुमध्यात् जितेः समन्तात्तद् भ्रमित । त्रश्चोद्भुगोले मङ्गत्यरिधिनीडीवृत्तधरातलगते। यस्तस्य पृष्ठीयकेन्द्रं मेरुरते। नाडीवृत्तस्था रिवर्मेरुमध्यातावन्ति योजनानि ३९०० तस्मिन् दिने भ्रमतीति । एवमित्यस्याये संबम्ध इति ।

## १६ इदानीं भूमे। मेहसंस्थानमाइ । षडशीतिमिति ।

श्रवन्त्याः सकाशादुदग्दिशि षडशीति पञ्चश्रती विभागडीनमेकं योजनं च  $900 + 54 + (9 - \frac{1}{3}) = 954 \frac{3}{3}$  गत्वा जितेर्भूमेर्मध्यमथीन्मेहस्थानमस्ति लङ्कायाः सकाशाच्चीदग्दिशि श्रष्टश्रतीं 500 योजनसंख्यां यत्वा तदेव स्थानमुपलभ्यत इति । श्राचार्यमते मेहरेव भूमध्ये ।

अचे।पर्गति: । मेस्स्यानाच्चत्यंशान्तरे लङ्काऽतो लङ्कातो भूपरिधिचतुर्थे।शान्तरे मेस्-रिति सुगमा वासना भूपरिधिमानं ३२०० अस्य चतुर्थे।शः = coo अष्टे। शतानि योजनानि भवन्ति अय लङ्कातश्चतुर्विशांशान्तरेऽवन्ती तेनाऽवन्त्या मेस्ः (coo २४) = coo अंशान्तरे-ऽतोऽनुपाते। यदि चक्कांशेस्६०भूपरिधि ३२००लंभ्यते तदा षट्षप्टिभागे: किं जातानि योजनानि = coo coo

#### २०. इदानों विशेषमाहः । प्रतिविषयमिति ।

प्रतिविषये प्रतिदेशे हरिवात् चिनिचाद्यावनुङ्गे। ध्रुव उत्तरस्था दृश्यते विषुवति विषुवट्टने खमध्यात्तावदेवांशेर्देचिगता दिनकृत् सूर्ये।ऽपि नमति ।

Digitized by Google

श्रवीपपितरितसुगमा यतः चितिचादुत्तरध्रवस्य य उन्नतांशा वा खस्वस्तिका-म्नाडीमण्डलस्य नतांशाः समा ग्वाचांशसमा श्रते। विषुद्वतस्यस्थाकस्य मध्याद्वे ये नतांशा-स्तेऽचांशे: चितिचादुत्तरध्रवान्नतभागसमै: समा इति ।

#### २९-२२ इदानीं दिनमाने विशेषमाह । विश्तिमित्यदि ।

उन्जयिनीतस्त्रस्प्रतियुतां विश्वतीमेकस्य योजनस्य विभागं चादमात्वाऽयं पर्यस्तो भगवगालः पूर्वं सम्यक् कथिता गाला विरम्नित विराममेति । प्रयोत् विप्रस्ताधिकारे यथा गालापरि कुन्याचरच्यादिस्थानं प्रदर्शितं तत्सवं ३०३ है एतद्योजनपर्यन्तमेव गाले दृश्यतेऽये सर्वसंस्था विलचका न दृष्टिगोचरेति । तस्मिन् देशे दिवसनाथः सूर्यः सकृदेकवारम्दितः सन् षष्टिचटिकापर्यन्तं दृश्यते । यदा मिथुनान्तस्था रविस्तदा तत्र सकृद्दितः षष्टिचटिकापर्यन्तं दृश्यते । यदा मिथुनान्तस्था रविस्तदा तत्र सकृद्दितः षष्टिचटिकापर्यन्तं दृश्यते तताऽय उत्तरदिशि परतः परते। बहुतरमधिकमधिकं दिनं भवति इत्येवं सुमेरी षयमासपर्यन्तं दिनं भवति ।

ष्ये।पपितः । यस्य राघेरहे।राष्ट्रतं समग्रं चितिनादुपिरं भवति तत्र भ्रमते। रवेः सततं दर्शनाद्राच्यभावः । चितिने।न्मग्डलये।रन्तराले ह्यहे।राष्ट्रतस्य यत्रवण्डं स ग्व चरकाल इति पूर्वे विप्रश्नाधिकारे प्रतिपादिते।ऽते।ऽव चितिनाहे।राष्ट्रतये।ः संयोगाभावाच्चर-

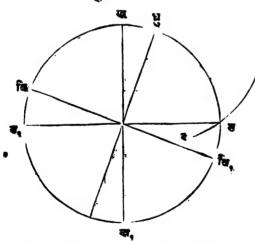

कालादिकं नेपलस्यते। षय यष देशे षट्-षष्टिः पलांशास्तव कल्यते ख, खस्वस्तिकं, खख, समममगडलं, विवि, नाडीमगडलं, सस्,, चितिकं, सथुखिषस्, ख, वि, याम्योत्तरवृतम्। ध्रम = ६६° षय यदा मियुनान्तस्या रिवस्तदाः तत्क्रान्तिः = २४°, दाञ्याचापांशाः = ६६ । षतो। ध्र केन्द्रात् षट्षष्टिचापेन ध्रमितेनः यत्, रसरं वृतं स्यातस्मिन् रिवर्धमिति। स्रतो-ऽस्य वृत्तस्य चितिके स चिह्ने स्पर्यकरणान्त्सततं रिवर्दृश्योऽते। दिनं षष्टिनिश्मपूर्णमिति

$$=\frac{co \times q_8}{3} = \frac{q \times q}{3} = \frac{q \times q}{3} = \frac{q}{3} = \frac{q}{3}$$

२३-२५· इदानीं देशविशेषेख राशीनां सदा दृश्यादृश्यत्वमाह । याजनपञ्चनवांशाः इत्यादि ।

चवन्त्याः सकाशादेकस्य योजनस्य पञ्चनवांशास्त्रयिश्वं चतुःशतमधीत् ४०३ है ग्रताः जि योजनानि गत्वा यदि भचक्रमवलोकयेतदा धनुर्मकरे। द्वे। राशी कदाचिदिप दर्शनं न अवतो। गच्छतः । तस्मादेवोच्चियनिस्थानात् सायां किचिच्छेषसिहतां द्वाशीतियुक्तां चतुः-शतीमश्रीत् ४८२ गतानि योजनानि गत्वा यत्स्थानम् वृश्चिकमकरकुम्भधनुद्वंराः कदाचिदिप नादयं यान्ति । गवमुच्चियनीस्थानादेव षडशीतिं पञ्चशतीं चंशोनं योजनं चार्थात् १८६ — है गतानि योजनानि गत्वा यत्स्थानमुपलभ्यते तम मेरावन्त्यं चक्राद्वं तुलादिषद्वं कदाचिन्ने नेविति । चादां चक्राद्वं मेरादिषद्वं च कदाचिन्नास्तं यातीति ।

स्रमेश्याने स्पर्धे कृत्वा समयमुपि वर्तत इति प्रसिद्धं ततोऽये पुनस्तदेवाहोराचवृतं यस्या-ऽन्यराश्येस्तयोस्तदन्तर्वित्तं राशीनां च सदोदयस्तत्समदिविषयुज्याचापांशानां राशीनाम-होराचवृतानां वितिजाधःस्थितत्वात्सर्वदाऽनुदय इति स्थितिस्तच दिविषयोले धनुमेक्सरयोः क्रान्तिराचार्यमतेन २०°। ३६४ युज्याचापांशाः = ६६°। २४४ यतत्समा यच पलांशास्तच् तो न दृश्यो किकिमिथुना च तच सदोदिता तत्समात्तरयुज्याचापांशकारणात्। स्रथ यचे-६६°। २४ ते पलांशास्तत्स्थानमुज्जयिनीतः कियदूर इति ज्ञानायाचान्तरं कृत्वाऽनुपाता यदि चक्रांशेः ३६० भूपरिधि३२००स्तदाऽचांशान्तरेणा ४५°। २४४ नेन कि ज्ञातानि योज-नानि = ३२००(४५°। २४) = ००(४५११) = ०० । ४५ १ । २४४ नेन कि ज्ञातानि योज-= ४०३ १ इत्युपपन्नं प्रथमम्।

=  $\frac{c_0}{3}$  × १६  $\frac{q}{q_2}$  =  $\frac{c_0}{3}$  ×  $\frac{299}{Q_2}$  =  $\frac{20 \times 299}{3 \times 3}$  =  $\frac{8380}{\xi}$  = 859  $\frac{2}{5}$  चतः  $\frac{2}{\xi}$  यतद्धं सामामिति वदिति २६ श्लोको ग्रन्थकारः । एवं मेरी नवितः प्रलाशस्त्र मेषादिष्यमाम्डोराचवृत्तानि चितिकोर्द्धगानि तुलादिष्यणां च चितिकाधःस्थान्यतः प्रथमं चक्राद्धं तच सदा दृश्यमन्य- चक्राद्धं सततमदृश्यम् । उज्जयिनीतो योजनचानं पूर्वमेव १६ श्लोकटीकायामुक्तमित्युपपञ्चं सर्वमिति ॥

२६. इदानीं ध्रुवस्थितिमादः। लङ्कास्था इति।

Digitized by Google

लङ्कास्या जना भूलग्नां जितिजस्यां ध्रुवतारामीजन्ते विलोक्तयांन्त यतस्तर पलांशा-ऽभावाऽतः साम्यध्रवतारायाः कुने स्थितिमेरी नवितः पलांशास्त्रेन मेरुगता मेरुवासिन जाकाकस्य मध्यस्थितां तां ध्रुवतारां विलोक्तयन्ति । ज्ञांशत् मूर्द्धोपिर मेरुवासिनः साम्य-ध्रवतारां विलोक्तयन्ति । तयोर्लङ्कामेर्वे।रन्तरे द्युपगता जनास्य तदन्तराले जितिज्ञब-मध्यान्तरे तां विलोक्तयन्तीति ।

## २०-२८ ददानीं मेरै। विशेषमाइ । स्कृदुदित इत्यादि ।

मेरुपृष्ठसंस्थानां मेरुवासिनां देवानां सकृदेकवारमृदितोऽकों मेषादिषड्राशिषु गच्छन् षणमासपर्यन्तं दृश्यो मवित परतोऽन्यराशिषु तुलादिषड्राशिषु गच्छन् सन् स एवाकों दैत्यानां दृश्यः स्थात् । तेषां देवासुराणां नित्यं मेष एव लम्नं भूमिपुचस्य कुष्णस्य चंशो दृष्काय-स्तस्येव कुष्णस्य विशाशनवांशद्वादशांशाश्च भवन्ति इति ।

श्रीपपतिः । देवा श्रमुराश्य कुदलान्तरस्थिता श्रतो ये देवानां मेषादिषड्राशयो दृश्यास्ते देत्यानामदृश्या ये च देत्यानां तुलादिषड्राशयो दृश्यास्ते देवानामदृश्या श्रतः स्वस्वभागे चरन् तेषां रविदृश्यो भवति । प्राच्यां दिशि चितिने क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशो लगित तस्य लग्नमंचेति प्राचीनानां सम्प्रदायस्तेषां च नाडीवृत्तमेव चितिनं तेन क्रान्तिवृत्तनाडीवृत्तयोः सम्पातद्वयो मेषादिरेव सदा चितिने भवति तस्मातदेव लग्नम्। फिलतचेदिन-स्तस्य तन्मेषादिस्थितानां दृष्काणिशंशांशनवांशद्वादशांशानां च पतिः कुन एवेति वदन्ति षड्वगीणां पत्यश्च बृहन्जातके वराहमिहिरेणोक्ता इति ।

## **१६. इदानीं लङ्कास्थितिमाइ। विष्**वल्लेखेति।

विषुवल्लेखाधस्तात् विषुवद्वताधा भुवि लङ्काऽस्ति तस्यां लङ्कायां भगगगोलः समा न सुच चित्रतात्रताऽस्ति तथा तस्यां लङ्कायां सदा चियद्घट्यात्मकं दिनमानं राचिमानं चेति।

श्वरोपपतिः । लङ्कायामचांशाऽभावोऽतो भगवागोले। म कुच चिन्नतोन्नतः । तच चित्तिचमेवोन्मव्डलं तेन चरमानं शून्यमते। दिनराचिमाने समाने चिश्रद्घट्यात्मके इत्युप-पन्नं सर्वम् ।

## ६०-३४ इदानीं ध्रुवबेधमाइ । बलिलेन बर्मामत्यादि ।

गकं यथादिशं दिम्भिरलङ्कृतं तुङ्गमुद्गतं फलकं पीठं दृष्ट्या नेचेण सिललेन समं मिताद्मतरिक्तं द्रपेणादरसमं कृत्वा तथा दिश्वणकोट्यां दिश्वणदिम्भागे फलकसमानं शङ्कं च व्यवस्थाप्य बेधं कुर्यादिति वाक्यशेष:। ऋजुशङ्कुबुधविन्यस्तले।चनः सरलशङ्कृतलधृतनेचा गणकस्तथा शङ्कुं नामयेदाथा शङ्कागं ध्रवतारादृष्टिमध्यस्यं ध्रवतारादृष्ट्योमध्ये भवति। स्वं लङ्कायां पतितेन फलकोपिर समस्तलग्नेन शङ्कुना बेधे। भवति सुमेरी तूर्द्वगन

शक्ता । जन्तराले लङ्कासुमेवार्मध्यस्थित देशे च विनतेन शङ्का । तच तस्मिन् समये यदा शक्ता ध्रुवतारादृष्ट्रिमध्यस्थितं जातं तस्माच्छक्त्वग्रात् फलकच्छेदार्धमूचसमे फलकसमद्विभागकारि याम्योत्तरसूचसमं यत्सूचं तस्मिन् योऽयलम्बको लम्बो भवेत् स यव तचाचच्या तस्य लम्बस्य शङ्कोच्य यदन्तरं भवेदसे। याम्योत्तरदिक्प्रसिद्धकरो विषुवदवलम्बको भवित । चर्थात् व्यमचच्यासंबन्ध्यवलम्बको याम्योत्तररेखोपरिस्थितः स्यादिति । यवं सन्तो विद्वांसः स्वप्रययेन स्वविश्वासेन सवं चात्वा भूमध्यं मेहस्थानं वा सकलाया मद्या मानं वदन्ति यथा-ऽल्पेनापि लवक्षमित्रित्रजलेन रसं वदन्ति । चचैतदुत्तं भवित यथा लवक्षमित्रताल्पवल-पानात् सकलस्य लवक्षरसस्य स्वादु चायते तथैकदेशे बेधेन सवं विचायैतादृशी स्थितः सर्वेच भवतीत्यनुमीयते तते। दिच्चोत्तररेखेद्योदेशयोरन्तरयोजनानि पलांशान्तरं च विचाय सकलमद्दीमानं यदि पलांशान्तरेख पुरान्तरयोजनानि लभ्यन्ते तदा चक्रांशैः किमिन्त्यनुपतिन विचायत इति ।

श्रमेपपत्तिः चेषदर्शनेनेव स्फुटा । तदाचा कल्प्यते जलवत्समं कखगच फलकं, पूप पूर्वापरा रेखा, दङ दिचयोत्तरा रेखा, दृःदृष्टिस्थानं तदेव शङ्कमूलं च प्रथमं शङ्कुं दृष्टि-

स्थाने फलकोपिः लम्बद्धपं धृत्वा तथा गङ्-कुनीमितो यथा दृगं गङ्कुवद्धनेन दृगंधुरेखा ध्रुवोपिरगता स्थात्। तदा चितिचधरातलगते फलके ध्रुदृउकोषाः पलोगास्तच्च्या दृगंच्यासाद्धे गंलमिता तत्कोटिच्या च याम्योत्तरवृत्तगता लम्बच्या दृलसमिति सर्व प्रसिद्धमेष सिद्धान्त-विदां गर्वकानाम् । लङ्कायामचांगाभावाऽतः गङ्कुः सर्वता भावेन फलके पतित मेरी तु नवितः पलांगा ग्रतस्त फलकोपि लम्ब-

इप: शङ्कुभेषतीति सर्वे निरवद्यम् ।

३५-३८ इदानीं चन्द्रस्य विताविते बाह । नित्यमधःस्यस्येत्यादि ।

भानाः सकाणान्नित्यमधावितंनस्वन्द्रस्याद्वंभागं सितं भवत्यन्यदथं च चन्द्रमूर्ति-च्छाययेवासितं भवित यथाऽऽतपस्थितस्य कुम्भस्य सूर्याभिमुखा भागः शुक्का भवित पश्चा द्वागस्य तत्तकुम्भच्छाययेवाऽसिता भवतीति । चलमये चन्द्रविस्ये रवेदीधितयः किरबाः पतित्वा मूच्छिता भवित्त ततस्ते करा नैणं तमा राचिसंबन्ध्यन्धकारं चपयित्त नाणयित्तः। यथा मन्दिरस्यान्तगृष्ठमध्ये दर्पयोदरिनिहता दर्पयोपरिपतिता रविकिरणा चन्धकारं विना-गयित्त । चन्द्रस्य प्रतिदिवसं यथा यथाऽकीत् स्थानान्तरं भवित तेन स्थानान्तरकारयोन ग्रोक्रयपरिवृद्धिभवित यथा घटस्य पश्चाद्वागे दिनाधीनन्तरमुत्तरोत्तरं शुक्कवृद्धिभवित । ग्रमसितात् प्रचात् कृष्यपचाद्योत्कृष्णपचानन्तरं श्रोक्रयवृद्धिः श्वितात्पचाञ्चासितवृद्धि रथे। च्छुक्रपचानन्तरं कृष्णवृद्धिभेवति । घीतकर पंस्थारचन्द्र पृष्ठनिवासिनः पचयारद्वेमिति पचाद्वे तत्पर्यन्तं रिवं विलेक्षियन्ति यते। रिवचन्द्र युतिकालाट्ट्र घोदुभयतः पार्श्वद्वयेऽये पृष्ठे च राधि-चयाज्ञ भा द्वाया न चन्द्र पृष्ठच्छायावचेन रवेरवरोधोऽतरचन्द्र पृष्ठोद्ध्वेवासिनः सततं रिवं पश्यन्ति दर्शात्पृष्ठे राधिचयान्तरे कृष्णपचस्य दले तेषां रवेरुदयः गुक्रपचदलेऽस्तरचेत्यर्थतः सिध्यतीति ।

३६-४९ ददानीं गडकचाक्रममाडः। चन्द्रादूर्ध्वमित्यादि ।

चन्द्राद्रुध्वे बुधस्ततः गुक्रस्तते। रविस्ततः कुक्स्तते। गुरुस्ततः गनिरित्येवमध्वे-

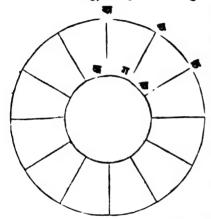

क्रमेण ग्रहा: सन्ति सर्वेषामुर्णार तते। भानि नच्चाणि सन्ति सर्वे प्राग्गतया ग्रहा: स्वमस्डलगा: स्वस्वकचावृत्त-गतास्तुल्यववास्तुल्यगतय: सन्ति । योजनात्मिका गति-ग्रहाणां तुल्येति यथा तेलिकचक्रस्य यच तिलाः पौद्धन्ते तत्तेलिक्यन्त्रं तस्य नाभ्यां मध्यस्थाने यदराणां कख,गच, चज, इत्यादि रेखाणां विवरं घनं निविडं नेम्यां तु महद् भवति तथेव सर्वेकचासु राश्यन्तराचि मेषवृषादीनाम-न्तराग्यूष्ट्रं मुखं महान्ति भवन्ति । यथाऽच नाभ्या-मराणां विवराणि कग, गच इत्यादाल्यानि, नेम्यां च

खच, घच इत्यादाधिकानीति

नचनमण्डलस्याधःस्यः गणी स्वल्पं कचावृतं गीव्रमेव पर्येति भ्रमित तथा तत्त्व-वितरकं मुतः गनिकुर्ध्वस्था महत्कचावृतं भ्रमतीति ।

४२. इदानीं मासाद्यिषपानां शीघ्रं स्मरकार्थे युक्तिमाइ । मासाधिप इति ।

चन्द्रादूर्थंक्रमेष यथा यद्दाः सन्ति ते मासाधिषा भवन्ति यथा पूर्वे कचाक्रमेष चन्द्रः। बुधः। युकः। सूर्यः। भीमः। वृष्ठस्पतिः। यनैश्चरः। इति यद्वाः। तम कल्यत- यक्कस्मिन् मासे चन्द्रः पतिस्तितो द्वितीये मासे बुधस्तृतीये युक्रश्चतृर्थे सूर्ये इत्यूर्धंक्रमेष मासाधिषा भवन्ति। यनैश्चरादधः क्रमेष होरेशः भवन्ति। अधीदादि प्रथमो होरेशः यनिस्तदा द्वितीयहोरापतिर्गुहस्तृतीयहोरापतिर्माम इत्यधः क्रमेष होरापतया भवन्ति। यवमेवोध्वंक्रमेष पञ्चमा दिनपतया भवन्ति यदि प्रथमदिनपतिश्चन्द्रस्तदा द्वितीयदिनपतिश्चन्द्रात्पञ्चमे। भेगमस्तृतीयदिनपतिर्भामात्पञ्चमे। बुध इत्यूर्ध्वंक्रमेष दिनपतया भवन्ति वर्षपाश्च यन्यादे। १८ श्लोके यथा प्रतिपादितास्त्रथेव स्पष्टाः सन्तीति।

श्रेषापपतिः । वर्षाधिपश्चतुर्धे। मासाधिपतिस्तृतीयाऽन्यः । होराधिपश्च बहा निर-न्तरं दिवसनाथश्चेति २९ श्लोकपरिभाषया गणनया पूर्वयुक्तिः स्फुटा भवति ।

## ं इति त्रेलोक्यसंस्थानं नाम त्रयोदग्रोऽध्यायः।

### इदानीं यन्त्राध्याया व्याख्यायते ।

### १-४ तचादी यन्त्रेग चरचानमाह । सागीतिकेत्यादि ।

र्धारचां भुवि एकमविषमं सममशीत्यधिकशतव्यासाद्ववं वृतं कार्ये तच परिधाव-पक्रमक्रमेण मेषादिद्वादशराशयः समानतश्चिन्हिताः कर्तव्याः । इदं वृतं पूर्वापरदिचियोत्तर-

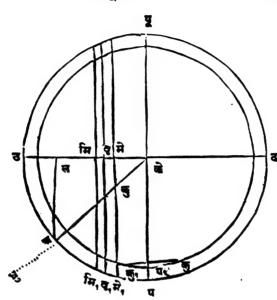

रेखाङ्कितं च बुद्धिमद्भिः कार्यम् । तथा पूद-पडवृतं कृतं के केन्द्रात् । पमे, मेषक्रान्तिः । पवृत्वृषक्रान्तिः। पमि, मिथुनक्रान्तिस्य दता। तदयतः पूर्वापररेखासमानान्तराः मेमे, वृष्ट्, मिमि, रेखाः कृतास्ता याम्योत्तरसूचे मे,वृ, मिन् विन्दुलग्ना च्चेयाः । तेभ्या याम्योत्तरसमसूचा-व दपक्रमांथपर्यन्तं रेखाः मेमे, वृष्ट्, मिमि, । ताभिः केन्द्राद्वृत्तचयमंश्वरङ्क्यं गवकः कुर्यान्त्राम् मेमे, व्यासाद्धेन के केन्द्राङ्ख्यु-वृतं कृतमस्ति । यवमेवान्यद्वृत्तद्वयमप्यच्यम् भवति । इदं वृत्तचयं मेषवृष्टिम् युनानां द्युच्या-वृत्तमिति प्रसिद्धम् । उत्तरिचन्हादुच्य, देशा-चांथान् दत्या तदये केच्च रेखा दीर्घा कार्या

भगगापर्यन्ता च सा नेया। तताऽचीत्तरलेखान्तरं चल स्वक्रान्त्यंशभवं चेयं यथाऽचचेचे मेषक्रान्त्या भवं मेषुसममायाति तदन्तरं तद्द्विगुणं मेषस्य लघुवृत्ते कुष्कृ समं दत्त्वा तद्वापांशदलं कुप्, तेन दिग्१० गुणिता प्रथमचस्य मेषस्य चरविनाडिकाः स्यः। यवं केवृ, वृषकान्तिच्यां किमि मिथुनक्रान्तिच्यां गृहीत्वा तयोश्चरविनाडिकाः साध्यास्ताश्च मिथिता चागच्छन्ति वृष-चरान्मेषचरविशोधनेन, मिथुनचराद्वृषचरशोधनेन वृषमिथुनयोश्चरखण्डे भवता मेषस्य चर-खण्डं तु यथागतं तथेव चयमिति।

#### श्रवापपत्तिः ।

यदि केल-स्वदेशलम्बन्यया अल-श्रुचन्या केाटिस्तटा केमे-क्रान्तिन्यया किं जाताऽ-चचेषानुपाततः कुन्या कुमे-समा सेव युन्यावृत्ते चरन्याः अतस्तद्द्विगुणं पूर्णन्यावद् युन्या-वृत्ते धृतं कुकु, चापं द्विगुणचरसममतस्तद्धं चरचापांशास्ते षड्भका घट्यस्ताः षष्ट्रिगुणिता विघटिका अतस्तदद्वांशा दिगुणिता विघटिका जाता बत्युपपद्मम् ।

## ५-६. इदानीं क्रायादिचानमाह । नाद्य: षड्घ्न्य इत्यादि ।

इष्ट्रघट्यः षड्गुणिता भागा भवन्ति तेषामंशानां च्या कर्तव्या (श्वत्र च्याप्रदेनोत्क्र-मच्या ग्राह्मा) व्यासाद्धीत् सा च्या शोधिता शेषं क्राया स्यात् । एवं माध्यन्दिनी मध्याहू- पर्यन्तं द्वाया समेता समागता बोध्या । सा विक्या नास्त्रये दृष्ट्वस्ट्यानयनाथे तया द्वायया द्वीना कर्मच्या शेवमिष्ट्रघटीनामुत्क्रमच्या भवतीत्यर्थतः सिध्यति । एवं दिक्मध्यगतस्य शङ्कोख्यायां यव चितिचमध्ये पतित तस्मात् चितिचपरिध्यन्तरं यतदेव जीवेत्क्रमच्या भवति तस्या ये चापांशास्तेषां बष्टांशः प्राङ्कपाले याता नास्यः पश्चिमकपाले शेवनास्यो भवन्ति—इति । या प्राचीत्यस्याये सम्बन्धः ।

भवे।पपति: । नविषयं वितिचे विर,विम-भद्दे।राष्ट्रते उन्नतनाद्यः । खरन ख,

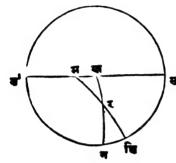

खस्वस्तिकाद्रव्युपरि दृष्ट्मश्डलम् । नर रवेहत्ततांशाः । नाद्यः वर्गुणिताः चिरचापस्य भागास्तत्समा श्राचार्येष नर उत्ततांशाः कल्पितास्तदुत्क्कमच्या व्यासाद्धांच्छेािधता शेषं य रवेनेतांशानां खरचापानां जीवा दृश्च्यासंचा भवति । श्रथ पृचिष्च्यया ये। भगोले। विनिर्मितस्तच पृचि चितिनं, ख, खस्वस्तिकं पृपृष्ठस्थानाद्रव्युपरिगतं सूचं यच स्थगोले लम्नं तच र,रविः । तदुपरि खरचि दृष्ट्मग्डलं, चिर रवेहत्ततांशाः

पूर्वयुक्या बङ्गुबितनाडीसमास्तदुत्क्कमच्या — चिल । इयं व्यासाद्धीच्छुद्धा शेषं पृल । त्रथ यदि सर, उत्ततच्यासमः शङ्कः पृष्ठस्थाने पृशंसंचः स्थाप्यते तदा रविकेन्द्रात् शङ्क्कयगामि

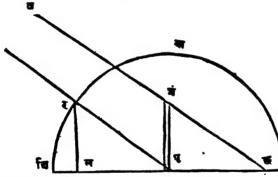

यंवसूरं चितिने इचिन्हलमं तेन तदा
पृद्धाया। यंद्ध सूत्रं यदि स्वल्पान्तरात् पृरसमानान्तरं कल्पते तदा
<रणृल = < यंद्धणृ। < रलणृ = < यंपृद्ध = समको। रल = यंणृ। चतः पृल
= पृद्ध, चतःद्धायानयनम्पपन्नम्। यवं
भगोले बेधेन र, रिविचहं चात्वा

त्तसमाल्लम्बकरखेन रलविद्याय तत्समं शह्कुं पृष्ठस्थाने निवेश्य या छाया पृक्रमिता पृलसमे।प-लब्धा सा विक्यायाः शोध्या शेषं चिलमुन्नतांशात्क्रमक्या तञ्चापांशाः रचिचापांशास्ते पूर्व-युक्तया षड्गुणितनाडीसमा ऋतः षड्भका उन्नतकाला भवतीत्युपपन्नं सर्वम् ।

#### P. इटानीं निरबोदयमाइ । तिर्यग्रेखेति ।

तियंगेखा क्रान्तिवृते मेषवृषमियुनानां जीवा तञ्जा क्रान्तिज्या दिख्योत्तरा तत्र या प्राची रेखा स्वद्यञ्चावृत्ते तञ्चायांचा विम्भियं विताः क्रमान्मेषादिराचीनामुदयविनाहिका भवन्ति। अत्र भुजञ्चाक्रान्तिञ्चावर्गान्तरपदसमा प्राचीरेखा चेयेति ।

श्रवीपपत्तिः । क्रान्तिवृत्ते मेषादिराशीनां च्या कर्षाः । तत्क्रान्तिच्या मुचस्तद्वर्गान्तर-पदं स्वद्युच्यावृत्ते केाटिरेवोदयच्या तता द्युच्यावृत्ते तच्चापांशाः षड्भत्ता नाडिकाः । नाडिकाः सष्टिमुखिता विनाडिका सतस्त एवांशा दशगुषिता विनाडिका चाता इत्युपपन्नम् । भवे।पर्वति:। यदोतन्मर्वतं वास्तवमेव द्यायाभ्रमवमागृहपं कल्यते तदा वृत्तम-

ध्यात् युषंचात् यङ्गुमूलगामिनी या युमूकारेखा कृता तत्र रेखाग-बिततृतीयाध्यायसम्मचेत्रेख मूक्षा परमाल्पिका भवति गेलयुत्रया मध्याहूच्छाया च दिचयोत्तररेखाक्क्षण परमाल्पिकाऽता मूकारेखाः मध्याहूच्छाया युमूका दिचयोत्तररेखा च भवतीति ।

१०-१८ रदानीं चितिचादिलचबमाइ । इरिजमितीत्यादि।

चवनी पृथिव्यां यदन्तेषु प्रान्तेषु प्रसक्तमिष लग्नमिष गगनमम्बरं दृश्यते तदेव इरिजं चितिजमिति कथ्यते । इदं चितिजं पूर्वापरतः पूर्वापररेखातस्तथा दिवकातरतस्य समं सिंहतं कर्तव्यम् । ध्रुविचित्वयोर्थदन्तरं से। वः । चर्चायनवत्यन्तरमंचां शकोटिलम्बकश्च गवकेरभिष्ठितः कथितः । खमध्यात्खस्वस्तिकात्स च लम्बे। ध्रुवलग्ने। नमितः । चर्थाद् ध्रुवस्य ये खस्वस्तिकान्नतांशाः स स्वावलम्बकः । स्वं रव्युदयास्तमध्ये यः कालः स स्व दिनव्यासे। दिनविस्तृतिर्दिनमानमित्यर्थः ।

**९६-२० इदानीं बेधेन लग्निमृक्षालं चाइ । छेदावदर्द्धेक्र**पालिमत्यादि ।

हेरावदान्तवदेकं चक्रमद्धेकपालं कपालार्द्धसमं चिन्हे राश्युदयनाहिकादिभिर्व्यस्तेः सिहतं सिदग् दिम्भिरिक्षतं सनाभ्यङ्कं केन्द्रचिन्हसिहतमेकस्मिन् कीले लम्बाकारं कृत्वाऽद्याद्वन्तम्याग्यस्त्वे सिर्माद्वन्ति स्थान्त सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति स्थान्त सिर्माद्वन्ति स्थान्ति । स्थान्ति स्थान्ति स्थान्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति स्थान्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति स्थान्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वन्ति सिर्माद्वनि सिर

चने।पपति: । चन यन्त्रं नाडीमग्डलमेव तने।दये यन ध्रुवयष्ट्रिच्छाया लगित तन्न चक्रं परिभ्राम्योदयकालिकरवे राश्यंशा: स्वापिता एवं कृते श्लाक्षाशीयवास्तवनाडीमग्डलस्य स्वातीयं किल्पतनाडोवलयं चातं ततो यथायथा यावतीभिर्घटिकाभीरिवहन्नतस्तथातथा यष्ट्रिच्छाया तावतीभि टिकाभिरधो याति ततस्तयोमध्ये दिनस्य याता घटिका भवन्त्येव तदन्तरांशास्त्र रवे। चेप्या लम्नं स्यात् । यत उदये रिवरेव लम्नं ततः दृष्ट्रघटिकासम्बन्धि-नेांश रच्यगतस्त्रालिताः सन्ते। यः प्रदेशस्तद्धम्नं परन्तु चक्रे राश्यदयाङ्कनं विलोमप्रकारेक कर्तव्यं मेशये मीने। मीनाय कुम्भ इति क्रमेव द्वायाया विपरीतभ्रमणात्।

२९-२२ इदानां बेधेन रविमध्याष्ट्रनतांश्चानमाइ । समभगवाङ्केरयादि ।

समं भगणांशेर३६०ङ्कितमेकं चक्रमद्भाङ्गलविस्तृतं इस्तमायतं इस्ताङ्गलर्थासं विधाय वस्तारमध्ये छिद्रं कर्तव्यम् । चथ यथा तन्मध्ये तिर्यक्किपेश मध्याङ्के रविमयुखं तद्वासि

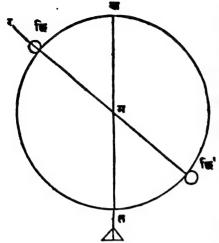

भवेतथा यूक्येब परिधिविवरेख पूर्वरचितिक्किद्रेब रिव-मयूखं प्रवेश्य वृत्तमध्यावलिक्वतसूचात् मध्यसूचातले वृत्ताधरपाले। येऽन्तरांशाः सेऽन्याचा मध्यनतांशाः स्युरिति । यथा तर्व्विक्ठ चक्रयन्त्रस्य मध्याङ्गे व्विक्टि व्यिद्रगतं रिवमयूखं प्रविष्टं म,मध्यात् मल, चवलम्ब-यूचं च तले परिधा तविन्दुलम्नं तदा तर्व्वि, चापमध्ये येऽशाः स्युस्त यव खर्खास्तकात् खळिचापभागसमा रवेनेतांशा भवन्तीति गालयुक्या प्रसिद्धमेव ।

२३-२४ इदानीं पुन: प्रकारान्तरेखेष्टकाल-माइ बेथेन । समयुत्तपृष्ठमानमित्यादि ।

समं वृतं वर्तुलाकारं पृष्ठमेतादृशं प्रथमं धूक्तं धातुमयं गालं गालकन्थे।कविधिन नाढीमरुक्तक्रान्तिमरुक्तमिक्ततं प्रसाध्य तत्र दिख्योत्तरयोः परमं स्थानं गत्वाऽकाँ यत्रा स्थानतो भविति तिष्ठति तत्स्थानद्वयमुभयपार्खेऽङ्क्ष्यम्, यवं तत्स्थानद्वयं पूर्विचित्तक्रमागे पश्चिममागे चाङ्कितं कृत्वा रेखाद्वयं कायं तद्वेखाद्वयं कालभागरेखाद्वयमित्युच्यते, यत्रं तद्वेखान्द्वयं तद्वेखाद्वयमध्ये परिधा मीनमेषसन्ध्यभयपार्खे बेधादपमांशकाङ्कतुल्यानङ्कान् न्यसेत् कृषं भूतानेतानङ्कान् तिर्यस्थयकाशकरान् तिर्यक्षप्रकारिय या बेधः क्रियते तं प्रकाशं कृष्वित्त ये ते तिर्यक्षध्यकाशकरास्तानित । चर्थात् प्रतिक्रान्त्र्यये द्युच्यावृत्तानि नाडीमरुक्तान्द्वयं विवर्यनीयानि । चर्थात् गोलस्योदगदिश्यवांशतुल्योत्विषय ध्रवामिममुखधृतस्य स्वाह्यराचवृत्ते यचेष्ठकाले रिवर्वृत्यते तत्र तात्कालिकस्तिर्यक्षध्यकाशकराऽर्थान्द्वाराचिन्दुर्ये। यत्र्व तदहाराचिन्दुः प्राक्षितिचस्यस्तदन्तरस्या याता नाद्यः स्युस्तास्य तद्विन्दुमध्ये ये चापांशास्तरवर्ष्वसम्या भवन्ति । यथा खळ्, उध्याधरसूरं, विवि, नाडीमन्त्राद्वमध्ये ये चापांशास्तरवर्षस्यसम्य भवन्ति । यथा खळ्, उध्याधरसूरं, विवि, नाडीमन्त्राद्वमध्ये ये चापांशास्तरवर्षस्यस्ताम्यम्य भवन्ति । यथा खळ्, उध्याधरसूरं, विवि, नाडीमन्त्राद्वमध्ये ये चापांशास्तरवर्षस्यस्य स्वाद्वाराष्ट्यस्य स्वाद्वाराष्ट्रात्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्यस्य स्वाद्यस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्यस

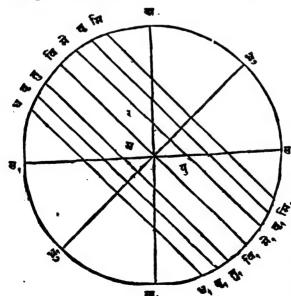

वडलं सखख, याम्यात्तरमगडलं, सस्वितिलं, ध्रुध्न, ध्रुवर्याष्ट्रस्तद्वद्वा भगोलीऽस्ति
यच मेमे, वृत्व, मिमि, मेवव्यमिष्ठनाहाराचवृत्तानि। तृत्, वृत्व, ध्रुध्न, तृत्तावृत्तिः
कथन्रहोराचवृत्तानि सन्ति। च्रुष्ठ कल्यते
व मेवाहोराचवृत्तं, दृष्ठकाले र,रविचिद्वं,
तदहोराचवृतं वितिले च युविन्दुलमं
किता तदन्तरे युरमध्ये या घट्यस्ता
दृष्ट्रनाद्योऽथवा युरचापांशाः वद्यस्ता
दृष्ट्रनाद्याः स्युरिति सब गोलमुक्तितवव सिध्यतीति।

## २६ इदानीं दिनवृद्धिहासकारकमाइ। यद्वदयतीति।

कालचक्रे भचक्रे यत्प्रागादिकं मेवादिवद्भमुदेति, चर्छादावद्रविमेवादिवट्कस्थित, छदेति तावद् दिनवृद्धिस्यात् । तद्व्यत्यासे तुलादिवद्के तस्य दिवसस्य द्वानिः स्यात् । व्याख्यातात्पूर्वानेकप्रकारकथनाद्वच यच्छेवमविष्ठष्टं तद्बुद्धिमता स्वयमेव गम्यं चेयमित्यर्थः ।

श्रवे।पर्णतः । इतरगोलेऽथान्मेषादिषद्केऽहोराषवृत्तस्य चितिने।परि खण्डं मइद्वि-गगोले चाल्पं तेन तत्र भ्रमन् रविद्युतरगोलेऽधिककालपर्यन्तं दिच्यगोले चाल्पकालपर्यन्तं दृश्यो भवतीति ।

२०-२६ इदानीं यन्त्रस्यादिकारणानि यन्त्रयुक्तिदानपात्तादिकं चाइ। गुत्रसलिनेत्यादि ।

गुवसिललपांगुभिः सूत्रजलधूलिभियाजितानि मित्रीकृतानि वस्तृति सर्वयन्त्रावां मध्ये बीजान्यादिकारवानि भवन्ति । तैरादिकारवाः फलके पीठे कूर्ममानवयथेष्ट्रद्भपावि कच्छपमनुष्याः द्याकारावि यन्त्रावि बुद्धिमता कार्यावि । गुक्रेतान्यादिकारवान्यचपलायाऽचञ्चलाय शिष्याय द्वदात् । शिष्याऽपि लब्ध्या पुत्रेवाप्यचातं गुप्तं बीचं यन्त्रे संयोजयञ्चमत्कारप्रदर्शनार्थमित्यर्थः ।

२६-३० इदानीं देशान्तरचानमाइ । चभिमतदेशेत्याद्धि ।

विषुवित निरवदेशे यस्मिन् समये पूर्णिमा जाता तस्मिन् समयेऽभीष्टदेशाचांशव-शात् कृतो बेधो येनासे। कृतबेधस्तेन कृतबेधेन गणकेन दृष्ट्याऽन्तरांशा रिवचन्द्रयोः पूर्वव-द्यष्टिद्वयवेधोक्तरीत्या चयास्तेषां तत्पूर्णान्तघट्यद्वयभाद्धींश १६० समान्तरांशानां चान्तरांशान् तिथिवद्विभच्य कालः साध्यः । चर्णात् तदन्तरकलाः षष्ट्रिगुणा गत्यन्तरकलाभक्ताः काले। भवति । स कालः पूर्वदेशान्तरे विषुवित निरवदेशसंबन्धिपूर्णान्तकाले युक्तः पश्चिमदेशान्तरे च वियुक्तस्तदाऽभीष्टदेशे इन्दुपूर्णमाक्तमे चन्द्रस्य पूर्णान्तकाले। मवति । एवं विषुविति निरवष्टिकाले मेषादिषद्वसु चरकाले। योज्यस्तुलादे। च डीनस्तदाऽभीष्टदेशे स इष्टकालः स्यादेवं बुद्धिमता स्पष्टं देशान्तरं निरवस्वदेशयोरन्तरं चेयमिति ।

श्रक्षोपपतिः । निरबदेशे प्रथमं पूर्णिमा तते। उन्तरं पूर्वदेशे उतस्तदन्तरकाले। निर-स्वकाले ये। ज्यस्तत्पूर्वदेशे पूर्णान्तकालः स्यादेवं पश्चिमदेशे तद्वियोगेन पूर्णान्तकाले। भवतीति सुगमा । इत्तरगोले मेपादिषद्सु प्रथमं स्वदेशे यूर्यादयस्ततस्त्ररकालेन निरवे सुगादयस्त-स्मानिरचेष्ठकालस्त्ररसहितः स्वदेशीयेष्ठकाले। मवति दिच्चगोले तु प्रथमं निर्दे ततः स्वदेशे सूर्यादयस्तेन स्ररहितिनरचेष्ठकालः स्वष्ठकाले। भवतीति सर्वे निरबदाम् ।

३१-३२ इदानीं घटीयन्त्रमाहः। युनिमविनिः स्तेत्यादि ।

बृष्टिद्रेश स्वेक्त्याऽभीष्टमानिक्द्रेश द्युनिशेऽहोरात्रे यावद्विनिःस्तं तायं तस्मादाः म्रष्ट्रांद्यश्चरतावता जलेन सेका नाडी घटिका भवति दति स्वमतः प्रतिपादितः । वा पुंसः पुरुष्ट्यस्य साशीतिशतवारं स्वासान्तर्वती यः कालः सा चैका नाडी भवति । त्रथ यन्त्रकृपं वर्ष्यति । एकं तामपासं कुम्भाद्वीकारं घटदलाकारं मूले तले क्दिदं च कार्यस् । कुण्डे निर्मले जले न्यस्तं स्थाप्यस् । त्रव तथा क्दिदं कार्य यथा तस्मिन् पात्रे पूर्णे सत्येका नाडी स्यादिति ।

मूलस्य तलस्याल्पत्वात् तथा बेधः कर्तच्यो यथाऽहा दिनेन राष्ट्रा च वर्षिष्टस्तव योज्या भवेदबीत् विष्टवारं निमञ्जनं भवेत् तदापि सा घटिका भवेत् । यत् यस्मात्कारखात् बीष्टवेबीः वक्काः कुटिला दीर्घा जव एकः क्लोको भवति । जतस्तक्त्योकवष्ट्रया वा सेका नाडी स्यात् । क्लोकविष्टिपाठे यावान् कालः सा चैका नाडी भवतीत्यर्थः ।

च्चे।पर्णतः । चहोराचमध्ये षष्टिघटिका भवन्ति ततोऽनुपातो यदि घटीषष्ट्राऽहोराचे यावकालं निःसतं तत्प्रमायं लभ्यते तदैकया घट्या किं जातमेकघट्या निःस्तवलमानं = चहोराचकमानं । चर्चेकच्वासानन्तरं यावता कालेन द्वितीयः खासा निःसरति तत्काले। द्विगुवासुमितस्ततस्तिविकेयेकं पलं पलष्ट्रयेका नाडी तेन साधीतियतस्वासैरेका नाडी वा भवति । दशदीघाचरोद्वारयकालेनेकाऽसुस्तेः षड्भिवी षष्टिदीघाचरेरेकं पलं स यव ख्लोक्काचारयकाले।ऽतः ख्लोकष्ट्या वैका नाडीस्यादित्युपपन्नम् । चचाऽऽचार्येय कुम्भाद्वीकारं पाद्यमित्यादिश्लोकद्वन्दसैव घटीवर्यनं कृतम् ।

## ३३. इदानीं ताराचन्द्रयागार्थमाड । बुद्ध्वार्यार्थावचेपमिति ।

चन्द्रस्य विचेषं घरं बुद्धध्वा चात्वा तथा ताराचन्द्रयोरन्तरं च दृष्ट्वाऽथीद्वेधेन प्रथमं सर्वे निश्चित्य तत इष्टकाले गणितयुक्तया तत्सर्वे संसाध्य पश्चाच्चन्द्रेण सह तारासमायागा वाच्यः। ३४--३८ इदानीं युत्यर्थे बेधेन केषां चिन्नचनाणां योगतारामस्ह । बहुलास्स्रांशान्त इत्यादि ।

बहुलायाः कृतिकाया यः षष्ठभागस्तदन्ते भगवात् क्रान्तिवृत्तादुदक् चार्ड् इस्तचयेऽन्तरं कृतिकायागतारास्ति । रोहिक्या चष्ठमभागान्ते क्रान्तिवृत्तादुविवति।ऽर्द्धष्टेषु इस्तेषु
रेाहिक्यीयागतारा । पुनर्वचेरप्रमे भागेऽष्ट्रहस्तान्तरं क्रान्तिवृत्तादुभयदिधि द्वे दविवोत्तरं तारं
योगताराख्ये वर्तते । युष्यस्य चतुर्थभागे ऽद्धंचतुर्थेहस्तान्तरं क्रान्तिवृत्तादुदग् योगतारा ।
सार्थस्याक्ष्वेषाया चंत्रो प्रथममागे इस्त यकहस्तान्तरं क्रान्तिवृत्तादुविवतो योगतारा ।
सार्थस्याक्ष्वेषाया चंत्रो प्रथममागे इस्त यकहस्तान्तरं क्रान्तिवृत्तादुविवतो योगतारोत्तरतरवेका योगतारा । पिचास्य मघायाः स्वकेषे क्रान्तिवृत्त यव षष्ठभागे समायोगे। भवित चन्द्रस्येत्यवाध्याहायमधान्वेव योगतारा मघायाः । चिचाया चर्द्वाष्ट्रमभागे संस्थिते विभिष्टस्तेरन्तरिते क्रान्तिवृत्तादुविवतो योगताराऽस्ति । चथ यथाङ्कस्य चन्द्रस्य मध्यात्केन्द्राद्याः
विकेपकलास्तदन्तादकुलात्मकः यरः कृतः । कथमकुलात्मकः घरः करवीयस्तदर्थे प्रकारं
लिखति यन्यकारः । विकेपात् यरात् स्वद्ययापनीय त्यक्षा पञ्चद्यगुवाच्छेषादाः कृताम्नयंगः
रचतुस्त्रिंगदंशस्तदेवाकुलमानं विद्याच्यानीयात् । तथा दिनभोगविवरेव कालं च विद्यात् ।
वर्षादभीष्ट्रदिने चन्द्रतारयारन्तरं विद्याच्या चन्द्रस्य दिनगत्या युतिकालो क्रेय इति ।

श्रवापपत्ति: । उपलब्धिरेव । उपलब्ध्या यागतारावां याः शरकला उपलब्धास्तदकुः लानि ३८ श्लोकगुत्रया संप्रसाध्य चतुर्विशत्यकुलैरेको इस्त इति शरो इस्तात्मकः कृतः ।

चकुलसाधने तु मद्मपाणां याः शरकला उपलब्धास्ताभ्यश्चन्द्रविम्बदलं १० विशेष्य चन्द्रविम्बर्धारिश्रिप्रान्तस्य नचपविम्बस्य चान्तरकलाः साधितास्तते।ऽनुपाते। यदि चतुस्त्रिंश-त्कलाभिः पञ्चदशाकुलानि लभ्यन्ते तदा शेषकलाभिः किमित्यनुपातेनाकुलीकरणं स्फुटमुपप-

Digitized by Google

न्निर्मितः। युतिकालसाधनेऽपि चन्द्रः स्वगत्या प्रामाच्छन् नचम्मेति यता नचनायां दिनात्मिका गितनीस्ति तत रष्ट्रसमये चन्द्रनचनान्तरकला विद्याय तामिरचन्द्रगत्या चानुपाता यदि चन्द्र-गितिकलाभिः बिष्टियिकास्तदाऽन्तरकलाभिः किमित्यनेन कालश्च सिध्यति परन्तु गशाङ्कगतेः प्रतिचयं विलचयत्यात्पुनस्तात्कालिकं चन्द्रं कृत्वा युतिकालः साध्य रवमसकृत्कर्मका स्कुटा युतिकाला भवतीति ।

## ३६-४९ ददानीमगस्योदयमाहः । विषुवच्छायाद्धंत्यादि ।

पञ्चकृति: पञ्चविंगतिर्विष्वच्छायाया: पलभाया चर्द्धन गुणिता ततरचापं कर्तव्यं तञ्चापं तिथि १५ युतं दर्शाभगृणितं फलं छायाया: पलभायास्त्रिस्प्रक्ष३३स्य च घातेन युतं योगे या: संख्या: स्युस्ता विनाद्धो विपलानि भवन्ति । कर्कटकाद्यान्मियुनान्तात्ताभिर्विनाद्धोभिर्येल्लम्नं स्वदेशे भवति सद्द्रमाश्चो तादृशेऽथात्तल्लग्नस्ये सत्यगस्त्यो मुनिर्गणितेन यानि पूर्वप्रकारेणोपलब्धानि छेद्यक्यम्त्राखि ते: प्रकाशतामुद्धयं याति किं विशिष्टे।ऽगस्त्या याम्याशावित्ततामुखविशेषतिलकः । याम्या याऽऽशा दिक् सेव विनता नारी तस्या मुखस्य विशेषद्धपस्तिलक इति । इदं दिव्यं कालाश्ययं कालाधीनं च्योतिषसंबन्धि चानं पुंसां पुरुषाणां मनांसि चेतांसि सुखयित प्रसन्नयतीत्यर्थः ।

भवे।पपत्तिः । भशोतिभागैये।म्यायामगस्त्ये। मिथुनान्तग इति सामातसूर्यसद्भान्तानु-सारेष मिथुना-न्तं भ्रवं परिक-ल्यागीत्यंगान् धुवप्रोतीयशरं च प्रकल्प्याच्य-ते। कल्यते **वब,** ऊर्ध्वाध-ररेखा । सस्न चितिचम्। मेच,संमि,-मि. र,तु, नाडीम-गडलम्। मेमि-लरत्,क्रान्तिषृ-FA. तम्। धुधुः, ड-नमगडलम्। अ वितिनेऽगस्त्य-विम्बं, तद्गतं ध्रवप्रोतं ध्रमि-त्र, वरंद्यम् । Digitized by GOOGIC

प्रि,क्रान्तिकृते प्रिष्टुमान्तिकृत् । च,प्रि = प्रिष्टुमान्तक्रान्तिः = २४° । चप्रि = चगस्त्यशरः  $= co^{\circ}$ । चर्च $_{i} =$ चगस्त्यस्पुटक्रान्तिः =चमि -च $_{i}$ मि  $= co^{\circ} - 28^{\circ} = 46^{\circ}$ । चंक, चन-स्काहोराचनुत्ते बुक्याचार्पांशाः । तत्सम्बन्धिनश्चरचार्पाशाः = भ्रवं । मिशुनान्ताहोराचकृतं तु मिमि, । र्याम,तत्सम्बन्धिनः कुच्याचापांचाः । तञ्चरांचाः संमि,मिताः । त्रतो यदाऽग-स्त्यः चितिचे शुद्रयं गच्छति तदा मिथुनान्तप्रदेशस्योन्नतकालांशाः = प्रमून चरद्वययो-गांशा:। तदा प्राक्षितिचे क्रान्तिवृतस्य लक्ष्यः प्रदेशस्त्रस्यम् ल,यंचे प्रदेशे यदा रविराय-मिष्यति तदाऽगस्त्ययूर्ये। सममुदयं गच्छताऽता रवितेषम्छन्ने।ऽगस्त्यो न दृश्यो भवति । चगस्योदयात्पार्द्वचटीद्वयानन्तरं यदि रव्युदयस्तदा तस्मिन् दिने नृदृष्ट्याऽगस्यो दृश्यते इति प्राचीनै: परीचया निरुपय: कृते।ऽस्ति । चतः कल्यते नाडीमस्डले सार्द्धघटीद्वय-चापांशा चर्थात् पञ्चदशांशाः = मि<sub>र्</sub>र, । र, चिट्टोपरि धुरर, धुक्योतं यप रचिट्टे क्रान्तिकृते सम्नं तपस्थे। रविरमस्योदयानन्तरं बार्डुचटिकाद्वयेनेादेध्यतीति । चव तदा मिनुनानात् कालवृत्ते रचिद्रस्यान्तरं च,र,चारांचसमम् । चंगाः वर्मका घटिकाः । घटिकाः वष्टिगु-चिता: पलानि चर्तोऽया यव दयगुविता विनाद्यो भवन्ति । चन्न मियुनान्तं वा कर्कटकाद्यं र्रावं प्रबल्य स्वदेशोदयैः च,र,रष्ट्रघटिकासु बल्लम्नं तदैव क्रान्तिवृत्ते रचिष्ट्रमानमागिन-ध्यतीति स्थितिरस्ति । श्रथ गवितेन चिप्रश्नाधिकारे एकाकुलपलमादेशे मिथुनान्तचरपल-मानमेर्कावंचितरस्ति । तताऽनुपाता यदोकाङ्गुलपलभया चरपलमानं एकविंचितिलभ्यते तदे-**इपलभया वि जातं पलात्मवं चरं = २१पलमा । चणागस्यस्युटल्लान्तिसंबन्धिचरानमनार्थमनु**-षाता यदि द्वादयकोट्या परमाभुचे। सभ्यते तदाऽगस्यस्पुटक्रान्तिक्यमा कि काता कुक्या = च्या (चन्,) × पतमा = पतमा × च्या ५६° = पतमा × ६६ । पुनरमुपाता यदि क्रान्तिकोडिक्यमा बुक्या सभ्यते तदा विकाया किं बाता चरक्या = प्रमा × ६६ × १२० = ६६ × १२० × प्रमा । १२ × बीक्या (क्रम्) १६८० × पलमा = १६८० × प्रसा = ३० प्रसा । यामा यामालकाविद्यपूर्यविद्यान्तपिठ-तार्गीतिशराश्यक्वेन पञ्चविश्वतिस्थाने विशवार्गात । चवार्यसमये यः सूर्वसिद्धान्तस्त-न्मतेऽल्पाः शरांशाः सन्तीत्धनुमीयते । चित्रत्स्वाने पञ्चविंशतिं प्रसल्य विलोमविधिना यदि यरांचा चानीयन्ते तर्षि ०५°। ३० यते स्वल्यान्तरादायान्ति । मास्कराचार्यमते तु २० पंचा: गरांचा चगस्त्यस्य सन्तीति । चय या चरच्या सलात्यिका २५ × प्राप्ता स्थापे बातं, संब $_{1}$  प्रमितं ततः  $\mathbf{u}_{1}$ र् वापांशः  $\mathbf{u}_{2}$ सं + संमि $_{2}$ + मि र $_{2}$  = वाप +  $\frac{27}{10}$  पलमा + २५ रते बांचा दश्गुबिता जाता बिनाद्यः =  $90(91 + \frac{29}{10} \text{ प्रतमा} + 99) = 90(91 + 99)$ + २९ पलमा । सम्नयाधनमुक्तिः दूवं प्रतिपादितेति सर्वे निरवदास् ।

उन्जयिन्यां वराष्ट्रमिष्टरमतेऽवांशाः = २४° ततः खार्किविज्यायां १२० साधिताऽ- वन्या =  $\frac{9.84}{8}$ , लम्बन्या =  $\frac{489}{4}$ , ततः पलभा =  $\frac{92 \times 92921}{912921}$  =  $\frac{92 \times 984}{8} \times \frac{4}{489}$  =  $\frac{4}{20}$  स्वस्थान्तरात्, ततश्वरखण्डानि, मेषस्य =  $90 \times$  पलभा = 48 विनाद्यः । वृषस्य =  $90 \times$  पलभा =

में व मि क हिं बना सङ्कादया विनास्त्रः = २०८ । २६६ । ३२३ । ३२३ । २६८ । २०८ उन्नियम्यां मेबादिचरखरहानि = ५४ । ४३ । १८ । १८ । ५४ । ५४ उन्नियम्यां मेबादीनामुदयाः = २२४ । २५६ । ३०५ । ३४९ । ३४२ । ३३२ सी. बुं म ध व तु

तताऽस्या ६० रचापांगाः = ३४० के, वते द्वाया के विशास २९ घातेना के नेन विद्यास वाताः = ३४ के ने के विद्यास वाताः = १० (३४ के ने के के विद्यास वाताः = १० (३४ के ने के के विद्यास वाताः = १४१ के ने विद्यास वाताः वाताः वाताः वाताः वाताः = ३४१० के ने विद्यास वाताः = ३४१० के विद्यास वाताः वाताः वाताः वाताः वाताः वाताः वाताः = ३४१० के विद्यास वाताः वाताः = ३४१० के विद्यास वाताः वाताः वाताः वाताः = ३४१० के विद्यास वाताः = ३४१० के विद्यास वाताः = ३४१० के विद्यास वाताः = ३४० के विद्य

कायाजिस्प्रकेना मार्थ नेन सहिता जाता विमाद्यः = ४६९ कि + मार्थ ने मार्थ ने सहिता जाता विमाद्यः = ४६९ कि + मार्थ ने मार्थ ने सहित काम्यः कर्कटस्योदय ३४९ शोधनेन शेषं २६९ कि इदं विश्व हिता जाता क्षेत्रः कर्कटस्यादय ३४९ शोधनेन शेषं २६९ कि इदं विश्व हिता काम्यः कर्कटस्यादये ३४९ भार्य ने सहित काम्यः कर्का काम्यः कर्का काम्यः विश्व कर्का क्षेत्रः विश्व कर्मा क्षेत्रः विश्व कर्मा क्षेत्रः विश्व कर्मा क्षेत्रः विश्व कर्मा कर

# इति देवकयन्त्राणि, चतुर्दशोऽध्यायः।

संशयं केंद्रयति नाशयति तच्छेदासं केदासङ्गाबि यन्त्राबि तानि केदासयन्त्राबि सदुर्बनङ्गपरचतुर्दशेऽध्याये। बात इति ।



#### चय च्यातिषापनिषदध्याया व्याख्यायते ।

१-३ तपादे। स्थानविशेषेव यहकादे। विशेषमाह । सूर्येन्द्रुभगवधापीत्यादि ।

पूर्णवन्द्रनचनगणपृथिबीनां संस्थानानि ये विदन्ति तान् विद्वोऽधिकृत्य मुख्यं कृत्याऽथालेवां मतमवलम्ब्यां कथ्यामि विशेषमिति कमाध्याद्वार्णमित्याचार्यः कथ्यात । स च को विशेषस्तं कथ्यति । भानाः सूर्यस्य ग्रह्यं तु सदैव भवति परन्तु स्थानविशेषात् क्वचित् क्वित् तद्ग्रह्यं दृश्यं भवति । नन् सर्वायि स्थानानि दृष्टिगोचरावि न, तेषां कथं चानमित्याशङ्काह चविद्वतसंस्थानानामिति । यथा शक्के धान्यमन्नं बीरं दुग्यं च संस्थाप्यते तदा दुग्यमित्रितं तदन्नं दशनानां दन्तानां विनाशे चमं कुशलं भवति । चथोतत्रदुग्यमित्रितान्त्रभोवनेन दन्तनाशो भवति—क्त्योषध्वलेन दन्तनाशो दृष्टस्तथैवाऽविदित्तसंस्थानामम्बातन्त्रभोवनेन दन्तनाशो भवति—क्त्योषध्वलेन दन्तनाशो दृष्टस्तथैवाऽविदित्तसंस्थानामम्बातन्त्रभोवनेन दन्तनाशो भवति—क्त्योषध्वलेन दन्तनाशो दृष्टस्तथैवाऽविदित्तसंस्थानामम्बातन्त्रभोवनेन द्वानां मध्ये संवेपसूचवशतो दृष्टिसूचवशतः शिशना चन्द्रेच दिवाकरः सूर्यो ध्रियते गृद्यते तेषां देशानां मध्ये सूर्यग्रह्यं भवति स च प्रदेशः प्रतिदिनं क्वापि कुषापि भूमो वाऽऽकाशेऽन्यस्मिन् लोके भवतीति । यतो रिवचन्द्रकेन्द्रगता रेखा चन्द्रशिविष्यं दृश्यतन्यवित् ग्रह्मानानि भूमो वाऽऽकाशे भवन्ति सर्वेच शिशना पिहितं रिविविष्वं दृश्यतन्यवित ग्रह्मानानामित्रमा ।

४-६. इदानीं चन्द्रलेकि मेरी च विशेषमाइ । सकृदेव रविमित्यादि ।

यशिष्ट्रगताः पितरः सकृदेवेकवारं यस्तं रवि यदं पद्मपर्यन्तं । श्रयस्तं च पद्मपर्यन्तं पस्यन्ति तेषां पितृषां यद्यमध्यं तु पौर्यमास्यां भवति । मेहगता वा मेहनिकटस्याश्च रविचन्द्रयोरनुष्ट्रभावात् सदा चितिचासन्नत्यातिम्मरश्मेः सूर्यस्य यद्ययं कदाचिदपि न पश्यन्ति तथा ते मेहगता वा मेहपार्श्वस्थाश्चाकेन्द्रुदृष्टिबेधमधीदेकसूचगती रविचन्द्रे। न पश्यन्ति किन्तु ते सर्वे सदीव रविचन्द्रयोर्विवरमन्तरं पश्यन्ति—इति ।

यशेषपति: । यदा भूमे। पूर्णिमा भवित तदा रविचन्द्रयोमेध्ये भूमिभेवित तस्मिन् समये भुवा छत्नं रविविम्बं न चन्द्रवासिनः पश्यन्ति दृष्टिसूचेक्यात्। चतस्तदा तेषां यहच-मध्यं यस्मिन् यहणं भवित तस्मिन् दिने प्राया यावद्रव्यदर्शनं तावत्स्थानान्तरे यहणदर्शन-सम्भवः पितृणां तु पचं रविदर्शनं पचं चादर्शनं तेन यदा यहणं भविष्यित तदा स्थानविशेष पचपर्यन्तं दृश्यं भविष्यित यदा तु न यहणं तदा पचपर्यन्तं पूर्णमयस्तं रविं विलोक्षियध्यन्ति पितरः । चच यहणपदेन रव्यदर्शनमधीद्यावत्पर्यन्तं पितृणां राचिस्तावद्यहचं यावद्विनं तावन्न यहणमिति । चाचायां मेरा न कदाचिद्वहचमिति यद्वदित तद्गालयुक्तिशून्यं प्रतिभाति । गोलयुक्त्या रव्यदर्थे च यहणं भवित तच रविचन्द्रयाः चितिचात्परमा उन्नतांशः परक्रान्तिसमा नितकलाश्च सर्वदा स्थिराः प्रायः ४४ तुल्या दिख्या भवन्ति तेन चन्द्रस्य दिख्यशरे यहणासम्भवः। उत्तरशरे तु शराल्पेऽमायां प्राया यहणं भविष्यतीति सुधीभिर्भृशं विलोक्यम् ।

## a-१०. इदानीं यूर्य**ब्रह्मे कारवं** विशेषं चाह । यासे श्रुदय इत्यादि ।

बस्माकमुदयकाले वाऽस्तकालेऽधात्सम्पूर्वितने ऽंगुमान् यूर्या नीचस्या भवति चन्द्र-च्च परमाञ्चस्या भवति। चच नीचाञ्चपद्वयं दूरनिकटबाधकं तेन घनवन्मेघवद्वानाः सूर्यस्य यहे यहचे चन्द्रा हेतुभेवति यथा मेचच्छन्नं कदाचिद्रविविम्बं न दृश्यते तथेच चन्द्रच्छन्नम् स्वि न दृश्यते द्वापाद्यः पूर्यः चल्पास्तगा-प्रतासन्ना वा तदेव येषां देखानां मध्ये मध्यान्ना भवतेषां मुगपदेककालाविद्यन्नं प्रह्मचं म दृश्यं भवेद्यम्बनावनत्याभेदाद्रविदर्यनभेदाञ्च । यते। वर्तमानेनेकेनेव दिनेन बदाचिदु-द्यदेख्यानां चनानां मध्ये तद्वह्रद्यमतीतं व्यतीतं भवेत ततः चबद्वयेनास्तदेखानां मध्ये द्येष्यद्भावि मध्यान्त्रदेखानां चानवरतं चबद्वयकालप्रमां स्ततस्य भवेदिति । रिविह्यां-स्वाः पूर्यचन्द्रयोगेष्ठयस्य राष्ट्रं विना यदन्यद्विमिनं कारकमस्त्रयस्य प्रपञ्चा मम्या संहितायां स्वरचितसंहितायां राष्ट्रचारस्यादावारम्भ यवान्न हत्याचार्ये। वदिति ।

## ११-१४ ददानीं मेरे। दिक्स्थित्यादिकमाइ । मेराने दिन्दिमाग इत्यादि ।

मेरादिग्विमाना दिक्कल्पना नास्ति यस्मात् तस्मिन् मेरै। भास्तरात् यूर्यात् प्राची न विध्यति। कयं तत्र प्राची न विध्यति तद्येमाइ। यावद्विनवः यूर्यस्त्रवाद्विति तावद्ववुन्धरां पृथ्वी पर्वेति भ्रमितः। वय प्रथमं रवरवुमावद्यंन्यत् स्वल्पमावद्यंनात् प्रमृत्विभागः पूर्वदिक्कल्पना, इति चेत् मन्यते तिई समार्थं वर्षाद्वे इत्ता गत्या तस्मिन्नेच विन्दे। पृना-रवाक्तमम् स्ति वैव प्राची वि परा विक्कमा वा मवदत्ये। दिक्कल्पना तत्रास्तो । तेषां मस्वासिनां मध्योऽपक्कमवशद्विवसे। मवति । (वर्षाद्वाया यथा रवेत्तरा क्रान्तिहपचीयते तथा तथान्तो रविरिधवं प्रकाणयति) यद्याऽस्माकं मध्ये वृष्टिनोद्यः व्यत् विक्वयेन रवेर्ध-माद्विवस्तया तत्र नेति । व्यव्याकं यद्ववं तदेव्यमरावां देवानामहोराचं भवति । यश्वमहो दिवसस्य विर्ययेव सुरासुरावां मध्ये वर्षे वर्षे द्यनियमहोराचं प्रतृत्वां मासं माद्यप्रमन्तं मनुवानां तु नाविकावित्रहोराचं भवति।

## १५-१० मेरी पुनर्विशेषमाइ । यन्माचं भूवृत्तादित्यादि ।

भूवृत्तात् चितिचादान्माचं यावत्पर्धन्तमकं: चगद्वयेन चटिकाचतृष्ठयेनां चन्तिवेशत्या चीर्ज्ञातं स्वाति मच्छति तन्माचान्तरचारिक्षमकं त्तावत्पयेन्तं गच्छन्तमकं समरा देवा: पश्यन्ति । चथा देत्याच्च तमकं मूध्ये न पश्यन्ति चितिचाधिस्खितत्वात् । चाऽऽसरास्तन्माचार्यत्वारि-खमकं सेव पश्चन्ति ततः क्रध्यमधा वा न पश्यन्ति सतो सिण्चनान्तपर्यन्तमुग्येव रिवर्देवमागे ततः स्थितच्च सिणुनकान्त्या चतुविगत्यं ग्रम्मया परमाज्ञति याति तमकं चितिचाधः स्थित-त्वाद्वेवा न पश्यन्ति इति । तच मेरी यश्चाऽस्माकं होरापतिदिनपत्यादीनां यरम्परा रीति-रस्ति तथा न यस्मानस्मिन् मेरी चित्रचेश्चरोदेशाचं म भवति । तच भ्रमते। रवेमिणुनान्तं दर्शनादिह तु चित्रघटिकामध्ये चतुविगतिहोराधिगतीनां सत्त्वाज्ञामयोरेका रीतिरिति । स्रवेष दिनवारप्रशृतिने समाऽधात्सवेदेशे दिवसारम्भाऽपि नेससालिसः । सर्थं नेससालिसे। दिव-सारम्भ इत्यत्र यस्मात्कारसमपि न सिंधतं भवति तस्माट्टेवचा गयसा अचास्मिन् विवये विप्रवदन्ते विवादं कुर्वन्ति-इति ।

१८-२० इदानीं दिवसारम्भे बहूनां मतान्याद्य । सुगबाद्विनकाराग्निरित्यादि ।

हि यता द्युयबादहर्गवाद्विनवारामिदिने ये वारस्तस्य ग्रामिभवित द्युगवस्य देशका-लवंबन्थात्पद्धो भवित यथा लाटाचार्येव यवनपुरे सूर्यद्धोस्त्रवमये विहाचार्येव लङ्कार्यः रव्युदये यवनानां मध्ये तद्गुहवा यवनाचार्येव निशि राचे दर्शार्मभृंहूलेंगतेस्व दिनमवे।ऽह-गंवाऽभिहितः कथितः । चार्यभटस्येकच लङ्कार्द्धराचमम्ये दिनम्रवृत्तिं चगाद कथितवान् भूयः पुनः च यवार्यभटे।ऽन्यच लङ्कायां सूर्योदयात् सकाशास्त्रवृत्तिमाहेति ।

२९-२३. इदानीं विशेषमाइ । देशान्तरसंशुद्धिमित्यादि ।

तिसन् तिसन् देशे चेट्टेशन्तरशृद्धं कृत्याऽपि तथा कालस्य साम्यं व घटते तदा कालश्यशार्थं तैरेवाचार्यक्ष्या शास्त्रं शास्त्रसम्तमस्ति तथाऽस्मिन् विषये कालस्य साम्यमुक्तं कीट्ट्यं तत्साम्यमित्येतदर्थमाइ मध्याइं भद्राश्वेम्वित्यादि । चक्तं रिक्मारतवर्षे उदादुदितः सन् युवपदेककाल्यविक्त्त्वे भाद्राश्ववर्षस्यचनेषु मध्याइं कुहवर्षस्थचनेष्यस्तमयं केतुमालवर्षायचनानामद्भराचं च कुहते । यवं लङ्क्षायां यो रवेहदयः बिद्धपुरे स यव सवितः पूर्यस्यास्तमयो यमकोट्यां मध्याद्रेश भवति स एव समयो रोमकविषये रोमकदेशे चार्द्धराचमिति ।
यवं यक्षका देशिस्थितं विद्यायाभीष्टदेशस्याभीष्ट्रसमयेऽद्यंश्वं साधयन्ति तदुत्थाः खेटाः सर्वच
स्वस्वसमये वास्तवा एव भवन्त्यते। न काचिद्धानिर्दिवसारमभमेद इत्याचार्यस्याभ्याय इति ।

२४ इदानीं युगादिकालमाइ ( पश्चिमासकानेति ।

युगस्यादावारम्भे अधिमासचयाङ्ग्रहसावनदिनितिधिमेषराशिचन्द्राको अयनच्यु-नाचचर्गतिराचय यते सर्वे समं युगपत्प्रश्वता इत्यर्थः । अर्थात् सूर्वास्तसमयेऽधिमासा-दयः सर्वे युगपत्प्रवृत्ता इति कुचेति न क्षश्यत्याच्ययेः परन्तु प्रायः सर्वेसिद्धान्तानुसारेस सङ्क्षायामेव युगादिः ।

२५. इदानीं देशान्तरे विशेषमा**इ । च**न्यद्रोमकविषयादिति । रोमकदेशाद्वेशान्तरं यत्तदन्यत् । इवं यवनपुराच्च यद्वेशान्तरं तदप्यन्यदिति । २५-२०. इदानीं दिनाधिषे मतान्तरमाइ । लङ्काद्वेराचसमर्यादत्यादि ।

सङ्कायामद्भेराचसमयाद्वारप्रशृतिरित्येकं मतं तचेव सूर्योदयाच्च वारप्रशृतिरित्यन्यन्मत-मस्ति । त्रथ यदि प्रतिदिवसं सूर्यस्याद्धास्तादेव वयं दिनाधिएं दिनपतिमथाद्वारप्रशृतिं ब्रूमः कथ्यामस्तिकं तचापि त्राप्रवाक्यं प्रमाखवाक्यं न चास्ति तथा काचिदन्या युक्तिक्च नास्ति । दिवसपते: सूर्यात् कचित् कस्मिंश्चित्स्थाने संध्या कस्मिंश्चित्स्थानेऽके। दिनं कस्मिंश्चिच्च स्थाने निया राचिभवति। एवं स्वल्पे स्वल्पे स्थानेऽपि दिनपतित्वं व्याकुलं भवत्यसङ्गतं भवतीत्यर्थः । २८ इटानीं होराण्तीं विशेषमाइ । होरावार्तीत ।

श्वमधीदायाः पूर्वे दिनपतिवानी प्रतिपादिताः तथैव होरावानीपि वर्नते यस्मादादाः होरा दिनाधिपाय भवति । चतस्तस्य दिनपतेरपरिनिष्ठानेऽनिश्चये कथं होराधिपतिभेवति । चर्षाद्विनपतेरनिश्चये होरापतेरप्यनिश्चयत्वमस्तीति चेयम् ।

**१६० इंदानीं सिद्धान्तमाइ । पविषाय्यविमितिः**।

यवमयं चनपदे। देश: प्रायो विचारं विनैव दिनवारें परम्पराते। ये। वार: मूयते तिसम् वारे प्रवृत्ते। अर्थाददा की वार इति परम्परात एव चायते तत्र काचिद्गिष-तादियुक्तिनीस्तः यथा वारचानं कतुं चन्यतः इति । चथाऽऽचाया इदं यद्गिष्ठतं स्कुटतिथि-विच्छेदसमं स्कुटतिच्यादिविचारेष समं तुल्यं भवेतदेव गिवतं युक्तं समीचीनं प्राष्टुः । चर्थाः दोन गिवतेन यद्वा दृक्तुल्यतां यान्ति तदेव गिवतं समीचीनं चेयं दिनपति: कोऽपि भव-तिस्यकः नामकः इति ।

# इति ज्योतिषोपनिषत्पञ्चदश्चीऽध्यायः ।

यथा वेदे परम्रक्षानिक्षप्रविपरोपनिषदस्ति तथैवायमध्यायः क्षेत्रलं ज्योतिषतन्त्रनिक्ष्रः पक्षद्वाध्यायस्थापनिषद्धपः पञ्चद्वशेऽध्यायः समग्रोहः उमूदिति ।



चय यूर्वेषिद्धान्तानुसारेष भेामादीनां मध्यमाधिकारः । १--३. तत्र तावद्वुधयुक्को भेामगुरुशनींश्वाष्ट । यत्र निशार्द्धेऽवन्त्यामित्यादि ।

चवन्त्यामुक्वियन्यामकेचिद्वान्ते निशाद्धें द्वेराचमये यव वद्यमावस्ताराग्रहावां ताराहणा ये ग्रहा भामाद्यास्तेवां निर्णयोऽस्ति । तच तस्मिन् निर्णये वन्द्रपृत्तशुक्री बुधशुक्री मध्यमार्केव तुल्यगती चर्चाद्बुधशुक्री मध्यमी मध्याकेंख समानावेव चेयो । गणकः शताभ्यस्तं
शतगृत्वितं द्युगवामहर्गणं द्विचियमाग्निचिसागरे ४१३१११ विभवेत् यद्धन्यं स्थाते जीवस्य
गुराभगणाः स्युः शेवात् सकाशात् क्रमेव राध्याद्या चवयवाः साध्याः । यवं चन्द्रविकेन
गृवितमहर्गणं स्माष्ट्रवर्षम ६८० भेजेत् यद्धन्यं ते कुवस्य भीमस्य भगवाः स्युः शेवात्सकाशात्क्रमेण राध्याद्या चवयवाः साध्याः । सहस्रगुवादहर्गवात्सकाशात् चरुत्रस्यून्यत्तेवद्वमुनिखेकेः १००६६०६६ हृतादाह्मन्यं ते सेरस्य शनभगवाः स्युः शेवात्सकाशात् चवापि क्रमेव
राध्याद्या चवयवाः साध्याः । यवमच क्रमेव सर्वे मध्यग्रहा भवन्ति—इति ।

कुषस्यायभटीया भगवा: = २२६६८२४ महाग्रुगसावनदिनानि = १५००६१०८००। ततोऽनुपाता यदि महाग्रुगसावनदिनेस्तद्भगबा लभ्यन्ते तदाहगंबेन किं जाता भगवात्मका भाम:

= २२६६८२४ × मह = मह - मह + २२६६८२४ × मह = मह (२२६६८२४ - १)

= सह + मह (१५००६९००० - १५००६९००० - १५००६९००० ) = मह + २८८ × मह (१५००६९००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९८००८ - १५००६९००० ) = मह + २८८ × मह (१५००६९००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९८००८ - १५००६९००० ) = मह + २८८ × मह (१५००६९००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९८००८ - १५००६९००० ) = मह + २८८ × मह (१५००६९००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९८००८ - १५००६९०००० ) = मह + २८८ × मह (१५००६९०००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९८००८ - १५००६९०००० ) = मह + २८८ × मह (१५००६९०००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९८००८ - १५००६९०००० ) = मह + २८८ × मह (१५००६९०००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९०००० - १५०००६९०००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९०००० - १५०००६९०००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९०००० - १५००००००० - १८०)

= सह + मह (१५००६९०००० - १५०००००० - १८०)

चय यनेपुंगभगवा चार्यभटीयाः = १४६५६४। महायुगसायनदिनानि = १५००६१०८०० ततोऽमुपाता यदि महायुगसायनदिवसैर्युगभगवा सभ्यन्ते तदाऽङ्गवेन किं चाता भगवात्मकः

४० ददामी भामादिमध्ये द्वितीयखब्डात्यसंस्कारं कचयति । दशदशेति ।

प्रथमखरडेात्यफलेाद्भवो यो भगवादिको गुरुस्तस्य मध्ये भगवे भगवे प्रतिभगवे दश दश तत्परा: प्रतिविक्तला: शोध्यास्तदा वास्तव: सुरगुरुर्वृष्टस्पति: स्यात् । यवं प्रतिभगवे कुचस्य मध्ये मनवश्चतुर्देश तत्परा: प्रतिविक्तला देया योज्या: शनेर्मध्ये च वावा: पञ्च प्रति-विकला विशोध्यास्तदा तो कुचशनी वास्तवे। भवत इति ।

चत उपपत्नं चनिसंस्कारानयनम् । स्तेन सर्वेश प्राया वराष्ट्रमिष्ठरकालिकपूर्यसिद्धा-न्तीया भामादिमगशा महायुगसायनदिवसाक्वार्यभ्यीयभामादिमगश्चसायमदिनेस्तुल्याः सन्ती-त्यनुमीयत चार्यभटीयभगशादिग्रहशे क्रकाराकामुपपत्नत्वादिति ।

### ५–६. इदानीं भेामादीनां **चेपानाइ** । राशिचतुष्ट्रयमित्यादि ।

मध्यमस्य शनेर्मध्ये राशिकतृष्ट्रयमंश्रद्वयं, श्रष्टाधिकविश्वतिकला यक्तानपञ्चाशद्विक-लास्य धनं कर्तव्यम् । गुरा बृहस्पता, श्रष्टावंशाः बहुलियाः खमचा, मचरावे संघाते चेति धातामंद्यति संघातयित श्रमा मद्य इति व्युत्पत्या मद्यशब्देन यमा गृह्यते तत्संख्याद्वयमेवं विशितविकलास्य चेपः कर्तव्यो योज्य इत्यर्थः । श्रथवा खमचस्थाने खपचा इति पाठा योज्यः । कुलस्य चेपस्य, राश्याद्यो यमतिथिपञ्चिषश्च श्रथात् राशिद्वयं पञ्चदशांशाः । पञ्चिष्यत्वलास्येति ।

श्रवीपपत्तिः । यदि महायुगसावनदिवसैर्महायुगग्रहभग्या लभ्यन्ते तदा ग्रन्थारम्भका-लिकेनाहर्गयोना २९४४०३६०९००३ नेन किं स्वमनुपातेन यथाताः चेपा ग्रहायामुत्पदान्त इति ।

## इदानीं बुधशीग्रेष्ट्रमाहः । यतगुणितः इति ।

श्वहमंग्रे यतगृषिते स्वरनवस्त्राष्ट्र ८०६० भाजिते क्रमशे भगणादां बुधशीघं बुधशीघों वीघोच्चं भवेत् । परन्त्वच पञ्चमस्य तत्परस्याद्धेमित्यद्धेपञ्चमः प्रधीत् ४ तत्परे। भगण-इतः चेप्यस्तदा वास्तवं शीघोच्चं स्यात् ।

मर्नापपत्तिः । तम विलोमविधिना महागुगे बुधशीग्रोद्यभगणज्ञानार्थे कल्पाते भग
मानं = मा । तत प्राचायात्तिविधिना बुधशीग्रोद्यं भगणाद्यं =  $\frac{900 \times 91}{000 \times 9}$  +  $\frac{11 \times 98}{900 \times 900 \times 900 \times 900}$  +  $\frac{11 \times 98}{900 \times 900 \times 900 \times 900 \times 900}$  +  $\frac{11 \times 98}{900 \times 900 \times 9000 \times 900 \times$ 

बानेनेव समीकरणविधानेन पूर्व ये भामगुरुशनीनां महायुगभगवा लिखितास्तेषां ज्ञानं कार्यम् । १९६३००० एते बुधशीच्रोच्चभगवाः साम्प्रतकालिकसूर्यसिद्धान्तभगवेभ्यस्तथाऽऽयंभ-द्वीयभगवेभ्यस्य भिद्धाः सन्ति । सगवानयनिविद्धामगुरुश भगवेभ्यः पूर्वप्रकारोपपत्तिरतिस्गमाः।

00005306 = 23332456 = 30000634746×60263 = 12 ::

# इदानीं गुक्रशीचोञ्चमाइ । सितशीचमिति ।

द्युगयोऽहर्गयो दशगुणिते स्वरायेवास्वियमे २२४० भेते सित भगवादां सितस्य शुक्रस्य शोद्योच्च भवेत् परन्त्वषाद्धेकादश भगवासंगुणिता विलिप्तिका देया श्रश्योत् सार्द्धदशगुणित-भगवासमा विलिप्तिकास्तष बोड्यास्तदा वास्तवं शीद्योच्चं स्थात्।

स्वीपपति: । पूर्वसमीकरसमुतया ज्ञाता: गुक्रशीच्रोच्चभगसा: = ००२२३८८ सभ्यो महाग्रासावनदिवसेभ्यस्य १५००६१०८०० सनुपाता यदि महाग्रुगदिनेमेहाग्रुगभगसास्तदाऽहर्गसन
कि जातं भगसादां गुक्रशीच्रोच्चं = ००२२३८८ ४ सह = १० ४ सह + सह (१५००६१०८०० - २२४०)
= १०४ सह + सह (१५००६३०५८३६ - १५००६१०८०००) = १०४ सह + १२०८३६ ४ सह
२२४० + सह (१५००६३०५८३६ - १५००६९०८०००) = २०४ सह + १२०८३६ ४ सह
२२४० १२०८३६ ४ सह
२२४० १२०८३६ ४ सह स्वरुगस्त स्वाप्त स्

# ६. इदानीं बुधगुक्रशीच्रोच्चयाः चेपावाड । विंहस्येति ।

र्धेष्टस्य सिंहराशेर्वेषुयमांशा श्रश्वीत् चत्वारे। राशयः श्रष्टाविंशत्यंशाः स्वरेन्दवः स्मदश क्रलाश्च श्वशीद्यधनं बुधशीद्ये धनमिति श्वशीद्रधनं कर्तव्यम् । यवं सितस्य शुक्रशीद्यो- श्वस्य मध्ये शिवरसनवपद्यगुग्रदहना ३३२९६९ विकलाः शोध्या स्वयात्मिका भवन्तीत्यर्थः ।

श्रवेषपति:। यदि महायुगसावनदिनेर्महायुगभगवा लभ्यन्ते तदा यन्यारम्भकालिका-रा हर्गयेन २९४४०३६०९००३ किमेवमनुपातेन बुधशीग्रोञ्चस्य राश्यादाः चेपः ४। २८°। १०'। ६" समायाति तवाचार्येष बह्विकलास्त्यक्ताः स्वल्पान्तरात् ॥ शुक्रशीग्रोञ्चस्य पूर्वेकानुपातेन रा राश्यात्मकः चेपः = ८। २०'। ३०'। ३५"मगडलाच्छोधनेन स्ववात्मकः चेपः =३। २°। २६'। २५" = ३३२६६५" श्राचार्याकश्व चेपश्चतुर्विकलाल्य इति स्वल्यान्तराद्वा पाठभेदेन चात-इत्यनुमीयते।

# १०-११. इदानीं भामादिमध्ये बीजकमाइ । चेप्या: स्वरेन्दुविकला इत्यादि ।

प्रतिवर्षे मध्यमितिने मध्यमे भीमे स्वरेन्दुविकलाः सप्रदेशविकलाः सेप्याः । गुराः सकाशाद्व्यदय विकला विशेष्याः । यनैस्वरे साद्ध्वस्प्रविकलाः युक्ताः । सिते युक्रशीधोच्चे पञ्चान्ध्यः पञ्चयत्वारिंगद्विकला विशेष्याः । बुधे बुधशीघोच्चे खास्त्रिचन्द्र १२० विकला युक्ताः कर्तव्याः । सुरपूजितस्य गुरोर्मध्याच्च पुनः खखवेदेन्द्वं १४०० विकलाः शोध्याः स्युरेवं कृते दृष्टियोग्या यहा भवन्ति—इति ।

श्रेषायलब्धिरेव वासना नान्यत्कारणं क्तुं शक्यतेऽतः पूर्वश्लोकानां श्रोधनमप्यश-क्यम् । स्वमेव लल्लोऽपि शिष्यधीवृद्धिदे बीजकम्मे जगाद तथा च तद्वाक्यम् ।

शक्ते नखाब्धिरहिते शशिनोऽचदम्रेस्तनुङ्गतः कृतशिवेस्तमसः वडङ्गेः । शैलाब्धिभः सुरगुरेगुंबिते सितोच्चाच्छेाध्यं विपञ्चकुहतेऽभगराचिभक्ते ॥ स्तम्बेरमाम्बुधिहते चितिनन्दनस्य यूर्योत्मवस्य गुबितेऽम्बरलेचनैश्व । व्योमाग्निवेदनिहते विदधीत लब्धं शीतांगुसूनुकुचमन्दकलासु वृद्धिम् ॥

इत्यनेनाऽऽचार्याकाद्वित्तं बीचकर्माऽऽयाति ।

# इति सूर्यसिद्धान्ते मध्यगतिः।

मूर्यसिद्धान्तानुसारेख भामादीनां मध्यमाधिकारा जात इति ।



# । षष सूर्यसिद्धान्तानुसारेव भामादीनां स्फुटीकरवास् ।

## १-२ तबादी मन्दर्गरधीन् मन्देश्चांशांश्वाह । शीव्राख्याऽकं इत्यादि ।

बन्येवां भामादिग्रहाणां भामगुरुशनीनामकं एव रविरेव शीक्षास्यः शीव्रोञ्चवद्यः । पञ्चिवंशत् ३५ मनवश्यतुर्देश । षष्ठ्यः बोडश । यराः पञ्च । बड्युतास्त्रिंशाः बड्रिहतास्त्रिंशाश्चरतुर्विशित्रिंशिः । एतेऽङ्का द्विगुणितास्तदा भामादीनां मन्दपरिधयः स्यः । एवं मन्दर्भाः बुः गुः शः शः शः वर्षरिधिभागा भामादीनां = ०० । २८ । ३२ । ५० । ६० । एवं रसाः बड् भक्षा एकादश वस्त्रेष्ठिशे वेदाश्चत्वारः । चक्तां द्वादश । एतेऽङ्का विश्वतिबृण्धिताः कुलस्य दशकाना दशभागेः विरिष्टतास्तदा भामबुधगुरुशुक्षशनीनां मन्दयत्तिनामभागा मन्देश्चाशाः स्यः । एवं भामादीनां मन्देशचांशाः भा = ६ × २० — ९० = ९९०° बु = ९९×२० = २२०° । गु = ६ × २० = ९६०° । शु = ४ × २० = ८०° । शु = ६ × २० = २६०° ।

#### ३. इदानी भामादीनां शीघ्रपरिधीनाइ । शीघ्रपरिधाविति ।

त्रय कुनादीनां कृतगुगपचाः २३४, द्विविन्हिशीतकराः १३२ पचस्वराः २२ खबड्य-माः २६० खकृताः ४० यते शीग्नपरिधावंशाः स्यः ।

## ४. इदानीं भुजकोटी बाह । शीघान्मध्यमहीनादिति ।

मध्यमेन ग्रहेण होनात् शीच्रोञ्चादाच्छेषं तस्मिन् राशिषतये राशिषयमध्य यदा तदा राशिषये यद्गतं यञ्चेष्यं तयोच्यं क्रमेण भुवकोटी भवतः । तत्परते। राशिषयाधिके तस्मिन् शेषे षड्भ्यः पतिते सित शेषात्प एव विधिः कर्तव्यः । चव संबोधेणाचार्येण भुवकोटी प्रदर्शिते वस्तुत एकस्मिन् भवके चत्वारि पदानि चिमिस्तिभिर्मेभेवन्ति प्रधमे पदे गते। भुव एष्या कोटिः । द्वितीये एष्यांशो भुवः । गतांशः कोटिरेवं तृतीये गते। भुव- एष्यः कोटिः । चतुर्ये तु एष्यो भुवः । गतांशः कोटिरिति परम्परातः प्रसिद्धोविधिस्तत- षाचार्येण स्कुटं ने।कम् ।

# **५−६** स्टानीं शीग्रफलमाद । स्वपरिधिनुषित स्त्यादि ।

ते पूर्वागते भुजकोटी चर्चाद्रुजकोटिन्ये स्वपरिधना स्वशीग्रपरिधिमा गुणिते खर्तुगुणै ३६० भीन्ये तदा ते द्वे विपरिणते भवताऽशीत् शीग्रपरिधी भुजफलकोटिफले भवतः ।
चय तच्च कोटिफलं व्यासाद्धे विज्यायां १२० मृगकर्कादी केन्द्रे चयापचयं कर्तव्यमश्चीन्मकरादिकेन्द्रे कोटिफलं विज्यायां योज्यं कर्कादी तु विशोध्यमेवं कृते यदविशृष्टं तत्स्पुटकोटिसंचं चेयम् । खसूर्येग्रं विज्या १२० गुणितं भुजफलं तद्भुजकृतियोगपदै: स्पुटकोटिभुजफलवर्गयोगमूलेन विभन्नेत् फलस्य यञ्चापं तस्याद्धे शीग्रकेन्द्रवशात् मन्दे मन्दोच्चे हानिथनं
कर्तव्यमश्चीत् मेषादिकेन्द्रे तदद्धं मन्दोच्चाच्छोध्यं तुलादी तु योज्यं तदा स्पष्टं मन्दोच्चं स्यात् ।

मने।पपत्तिः । विज्याव्यासादुं ये मुजकोटिज्ये ते गौग्रान्त्यपलज्यात्र्यासादुं परिवाते गौग्रपरिधे। गौश्रकेन्द्रभुजकोटिज्ये भवतस्तयोः क्रमेष भुजपलकोटिपलपंचा कृता ।

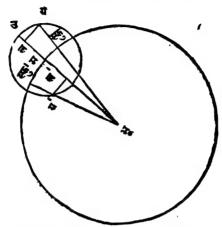

चाव कल्यते भू, भूकेन्द्रम्। स्कुमस्कुं कचावृत्तम्। म,
मध्यमग्रहस्थानम्। म,केन्द्रेण शीव्रगरिधिः ग्रद्यं संज्ञः।
द, उच्चस्थानं तस्मादगतः पृष्ठतश्च विभेऽन्तरे मकरादिकेन्द्रं तदन्यत्कक्यंदिकेन्द्रं भवति। ग, मकरादिकेन्द्रे
ग्रहस्थानम्। ग, कश्योदिकेन्द्रं ग्रहस्थानम्। ग्रल, भुजफलम्। लम्, कोटिफलम्। भूम, विज्ञा, मकरादिकेन्द्रे
विज्याकोटिफलये। गाविमता भूल, स्पष्टा कोटिः कश्योदै। त्वन्तरेण भूलं स्पष्टा कोटिः। तद्भुचकलवर्गयागपदं भूगमिता वाभूगं समः कर्णः स्थानते।ऽनुपाता

यदि क्योंग्रे भुजकलं लभ्यते तदा भूस्कु, विज्यया किं जाता भस्कुचापस्य शीव्रकलस्य ज्या तद्वापाद्धे मेषादिकेन्द्रे मध्यमयहे धनं तुलादिकेन्द्रे च ऋषं साम्प्रतकालिकपूर्यसिद्धान्तानुसा-रेख क्रियते ततोऽस्मान्यन्दे। द्वं मन्दकेन्द्राचे विशेष्यते, यवं शीव्रकलार्द्धंस्कृतमध्यमयहे। द्वयोः

केन्द्रयो: 
$$=$$
 मय  $\pm \frac{श्रोफ}{2}$  । मन्दकेन्द्रं  $\mathbf{v} = \left(\mathbf{p} + \frac{\hat{\mathbf{v}}}{2}\right) - \mathbf{p} = \mathbf{p} + \frac{\hat{\mathbf{v}}}{2} - \mathbf{p} = \mathbf{p} = \mathbf{p} + \frac{\hat{\mathbf{v}}}{2} - \mathbf{p} = \mathbf{p$ 

**७-८. इदानीं मन्दफलमाइ । स्फुट्यित्वेवमित्यादि ।** 

वर्ष पूर्वे। त्रप्रकारेश मन्दं मन्दे। चं स्कुटियत्वा स्कुटं कृत्वा तस्य स्कुटमन्दे। चस्य मध्यान्मध्ययद्दाद्विशे। धितस्य यो बाहुस्तं मन्दपरिधे। धिरशाम्याश्रीद्वृत्तव्या मन्दपरिधि-गुला चक्रांशे: ३६० मत्ता तत्ता यञ्चापं तद्धुँ मन्देन मन्दे। च्चेन सद्घ मन्दकेन्द्रवशाद्युक्तमः न्तरं च कर्तव्यम् । चर्थान्मेषदिकेन्द्रे धनं तुलादिकेन्द्रेऽन्तरं कार्यमेवं पुनः स्कुटमन्दे। चं स्यादिदं पुनर्मध्ययद्वाद्विशोध्य ततस्तसमाद्बाद्धं संशध्य पूर्ववत् मन्दपरिधे। परिणाम्यास्य चापं कार्ये तञ्चापं मन्दकेन्द्रवशान्मध्यमे मध्यमयहे चयधनं कर्तव्यं मेषादिकेन्द्रे स्थां तुलादिकेन्द्रे धनमित्यर्थः ।

चनेपपति: । मध्यान्मन्दोच्चस्य विशेषिनेन मन्दकेन्द्रं तक्क्या मन्दपरिधिपरिकता मन्दभुजफलं मन्दकर्मिक कर्षानुपाताभावात् मन्दभुजफलस्य चापमेव मन्दफलं चातं (मृदुदेा:फलस्य चापं बुधा मन्दफलं वदन्ति इति भास्कराचार्येषाप्युक्तम्) तदद्वं मध्यम् यहे संस्कार्यम् । चच शीव्रकेन्द्राद्विपरीतं मन्दकेन्द्रं यतस्तच शीव्रादुहे शोधिते शीव्रकेन्द्रमच तु मन्दोच्चमेव मध्यग्रहाच्छोधितं तेन तुलादिकेन्द्रे मन्दफलं धनं मेषादी च स्थामिन्त्यनेन विधानेन चाते। मन्दफलाद्वेसंस्कृता मध्यमग्रहः = मग म मेष्

शोधनेन मन्द्रकेन्द्रं = मग्र $\mp \frac{\dot{\pi}_{m}}{2}$  – मुड= मग्र $-\left($  मुड $\pm \frac{\dot{\pi}_{m}}{2}\right)$  पुनरस्मात्केन्द्रान्मन्द्रफलं संसाध्य तत्स्यंस्कृते। मध्यमण्डेश मन्द्रस्पुटेश भवतीति प्राचीनानां विधिः ।

इदानीं स्कुटवाइसाधनमाइ । यवं स्कुटमध्याख्यानिति ।

ं यवं पूर्वविधिना ये स्फुटमध्याख्या मन्दस्पष्टा यहाः बिद्धास्तान् शीघोञ्चाद्विशेष्य पूर्वविधिनेव शीघक्रवादीन् संसाध्याऽऽदिवत्प्रथमवदाञ्चापं लब्धं तत्स्फुटमध्याख्ये मन्दस्फुटे चयापचयं कर्तव्यं मेषादी केन्द्रे धनं तुलादी च च्ह्यामित्यर्थः । एवं सर्वे यहाः स्फुटाः स्पुरित्यये सम्बन्धः ।

श्रवेषपति: । मन्दस्पष्टाच्छींच्रफलमानीय मन्दस्पष्टे तत्फलं संस्कार्ये स्वकचावृति यहा मवन्तीति सर्वे छेटाकविधिना स्फ्टमिति ।

१०-१९ इदानीं बुधशुक्रयाः संस्कारविशेषमाहः। सर्वे स्फुटाः स्युरित्यादि ।

चस्य बुधस्य शौद्यात् शौद्योच्चाद्रविमन्दोच्चं विद्वाय शेषस्य मुजन्या रविपरिधिनता रिवमन्द्रपरिधिपरिक्ताऽशात् मुजन्या रिवमन्द्रपरिधिष्ठता चक्रांशेभेका तत्तश्चापं बुधकि लवद्बुधे चयं धनं च कुर्यात् । यदि रिवमन्द्रोच्चरिक्तिन शीद्योच्चेन यन्नूतनं केन्द्रं सिद्धं तन्मेषादी तदा धनं तुलादी तु स्थामेवं कृति स्फुटो बुधा भवति । त्रथ पूर्वकलद्वयसंस्कारेख स्फुटोकृतस्य शुक्रस्य मध्ये सम्पष्टिलिमाः शोध्यास्तदा वास्तवः स्फुटः शुक्री भवति । वयं मुक्तिविशेषेख वक्रानुवक्रकालो च्योऽशिद्यदा स्थातिमका गतिस्तदा वक्षः । यदा चातरीन तरम्यातिमका गतिस्तदा वक्षः । यदा चातरीन तरम्यातिमका गतिस्तदा उनुवक्षो च्येय इति ।

श्रेषोपपत्तिहपत्तब्धिरेव नान्यत्कारणं वक्तं शक्यते ।

१२· इदानीं कालांगानाह । स्फुटदिनकरेति ।

विंगतिर्वमु पाणि १ शिखि ३ मुनि ६ नवके ६ न्द्रिये: ५ रहिता कार्यः तदा क्रमणस्य-न्द्रादीनां ग्रहामां दर्शने स्फुटदिनकरान्तरांशाः स्फुटग्रहदिनकरयारन्तरांशाः सन्ति । त्रशी-रादा रविचन्द्रयारन्तरांशा द्वादश तदा चन्द्रो दृश्या भवति यदा रविकुचयारन्तरांशाः स्कानविंगतिस्तदा राचे कुना दृश्या भवतीति चन्द्रादीनामन्तरांशाः

$$= \begin{cases} \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36}{66 + 36 + 36} \\ \frac{66 + 36 + 36 + 36}{66 + 36} \\ \frac{66 + 36}{66 + 36} \\ \frac$$

श्रवेषपति: । यदा रविग्रहयो: समागमा भवित तदा रविग्रभाहतं ग्रहविम्बं किय-नित दिनानि राचा दृष्ट्या न दृश्यं भवितः । एवं रवेर्द्वरस्थितत्वाद्यस्मिन् दिने तद्विम्बद्यनं भवित तस्मिन् दिने रविग्रहान्तरं वेथेन निश्वीयतः एवं चन्द्रादीनां पाठपठिता श्रन्तरांशाः उपलब्धा यदापि विम्बानां स्थूलसूच्मत्वाद्विकटदूरगतत्वाद्वेतेऽन्तरांशा न स्थिरास्त्रशापि सुखा-र्थमाचार्येष पठिता इति ।

#### १३-१४ इटानीं भैामादीनां चरानयनमाइ । मन्दराहान्तरच्येत्यादि ।

मन्दग्रहान्तरस्या विषातमन्दर्यष्ट्रग्रहान्तरस्या स्वाष्ट्रममागेन संगुता तदा ग्रहोनात् विषातमन्दर्यष्ट्रग्रहान्तरवयात्कुलगुरुयनीनां सेम्यान्ययोहतरदिक्क्योदियोविकेषा भवेत्। श्रीष्ट्रविधावृन्यस्य विकेषा भवितः स्वीत् बुधगुक्रयाः स्थाने तदीयशीघोद्यं गृहीत्वा पातः श्रीष्ट्रोञ्चान्तरे स पूर्वे। विविधः कर्तव्यस्ततस्तिसम् विधावन्या विवेषस्वात्यदाते, पात-श्रीष्ट्रोञ्चान्तरस्या स्वाष्ट्रांश्युता बुधगुक्रयोविकेषः यरो भवतीत्यर्थः । यवं या स्वाष्ट्रांश्युता पूर्वे ज्या सिद्धा तत्र गुरुभूतनयास्कृतितां गुरुकुलगुक्राणां पादाना चतुर्थांश्रीना कार्या स्वयम्यार्वेधशान्योश्य यथार्थमेव सा साष्ट्रांशा स्थाप्या यवं कृते या संख्या भवेत् सा विक्यया गुरुया कर्णेन भक्ता तदा भामादीनां वियोगखाशः पात्रग्रहान्तरदिक्को विकेषा भवेदिति ।

भवेषपति:। भाषायें भेषादीनां मध्यमशरकलाः परमाः क्रमेष १०९'। १३४'। १०९'। १०९'। १०१'। १३५' यताः कल्पितास्तते। जुपाते। यदि विज्यया विपातमन्द्रग्रह्ज्यया परमशर-कला लभ्यन्ते तदेष्ठविपातग्रहान्तरज्यया किं जाता भेषादीनां क्रमेष शरकला मध्यमास्ततः कर्याये यदि मध्यमाः शरकलास्तदा विज्यया किं जाता भगेले स्फुटशरकलाः।

भोमस्य = 
$$\frac{909 \times 6001}{920} = \frac{(924 - 28) 6001}{920} = \frac{924 6001}{920} = \frac{6001}{920} = \frac{6001}{920} = \frac{6001}{920}$$
स्थास्य =  $\frac{924 6001}{920} = \frac{6001}{920} = \frac{60001}{920} = \frac{60001}{900} = \frac{60001}{900} = \frac{60001}{900} = \frac{60001}{900} = \frac{60001}{900} = \frac{60001}{900}$ 

यने: = राम विक्या = हिक्या स्तेन क्रमेष सर्वेषां यरामयनमुप्पन्नं भवति, कर्यानु-पानापपनिरत्तिसरला । विपातमन्दस्पष्ट्रयहस्यानरगाले क्रान्तिमण्डलाद्विमण्डलमुत्तरदिक्क्षमत-उत्तरविद्येषा भवति दिख्यो त्यस्माद्विपरीत इति सर्वे निरवद्यम् ।

# इति ताराग्रहस्कुटीकरणं नाम षेाडग्रोऽध्यायः।

ताराह्मण ये भामाद्यायहास्तेषां स्फुटीकरबह्नपः बाडशाऽध्याया चात इति ।



## इदानीमुदयास्ताधिकारमाइ ।

## १.-- १ तबादी विषष्ठमतेन युक्रचारमाइ । हित्वा मुनिजलेत्यादि ।

युगवादहर्गवात् मुनिकलचन्दान् १४० हित्वा त्यक्षा तता वेदाष्ट्रभूते ४८४ भंको ये लब्धास्ते उदयसंचा च्या शेषदिनादीनि पृथक् स्थाप्यानि । चथ प्रतिशुक्षोदये शुक्रस्य गुवांशे: सहिता चिलने वृश्चिकस्य पञ्चभागाः प्रमाणं भवति । चथीत् सप्रश्ययः, पञ्चांशाः विश्वतिकला हति । शुक्र उदयानन्तरं कालांशेः बिह्नंशितं बिह्नंशितिदिनानि गत्वा ततः परेवीदियं याति पश्चिमोद्यं याति । चथीदुदयसंचानन्तरं बिह्नंशितिदिनेः शुक्रस्य पश्चिमोदये याति । चथीदुदयसंचानन्तरं बिह्नंशितिदिनेः शुक्रस्य पश्चिमोदये। भवति । चथ पूर्व ये लच्छा उदयास्तेषां य एकादश्यभागस्तं दिनेषु पूर्वस्थापिते-शेषदिनेषु दन्वा प्रक्रिप्य ततस्य शुक्रस्य चारा गतये। वच्छमावप्रकारेष चेया हत्यर्थः ।

श्रवीपपति: । श्रायंभटानुसारेण कल्पे शुक्रभगणाः ४३२०००० शुक्रशिद्यान्त्रभगणाः ००२२३८८ । एतदन्तरसमाः श्रीप्रकेन्द्रभगणाः २००२३८८ तर्तीऽनुपति। यदि एतेः केन्द्रभगणेः कल्पकुदिनानि १५००६१०८०० लभ्यन्ते तदैककेन्द्रभगणेन कि जात एककेन्द्रभगणेक्कालः = १५००६१०८०० लभ्यन्ते तदैककेन्द्रभगणेन कि जात एककेन्द्रभगणेक्कालः = १५००६१०८०० लभ्यन्ते तदिककेन्द्रभगणेन कि जात एककेन्द्रभगणेक्कालः । स्व विष्ठिना ५८४ — ११ ये गृष्टीतः । तति।ऽद्दर्गणोऽनेन ५८४ — ११ । यदि विभन्यते तदा केन्द्रभगणा लभ्यन्ते शेषं दिनानि । स्व भागद्वार्षे प्रथमं कल्पते स्वश्वंगणेऽ ५८४ नेन भक्ते लब्धा उदयास्तदा वास्तवं शेष-मानम् = श्रवः — उद (५८४ — ११) = श्रवंगणिदिनेषु यदि उदयेकादशभागः प्रविप्यते तदा वास्तवश्वंगमानं स्यात् । स्व यदा श्रीप्रोज्ञसमः शुक्रस्तदेव श्रीप्रकेन्द्रभगणपूर्ति-स्ततः बिद्वंशतिदिनैः शुक्रस्योदयः पश्चिमायां भवति — इति परीचया दृष्ट्र्या चाचार्येण वुद्वमित्रपुणलिब्धरेव वासना । स्रथेककेन्द्रभगणपूर्तिकालेऽ ५८४ — ११ स्मिन् शुक्रस्य मान-श्वानार्थमनुपाते। यदि एक सारवर्षसावनदिनैः ३६५ १ द्वादश राशयो लभ्यन्ते तदि ५८४ — ११ तिदिनैः कि जातमेकादये शुक्रराश्यादिमानम् = ९८। ५० । २८८ इत्युपपन्न सर्वम् ।

चन जलगन्देनास्माभिर्वेद ४ मिता धंख्या गृहीताऽनुमानात् । साम्प्रतकालिकोपलन्ध-ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थेषु जलगन्देन न कापि प्रकाशिता धख्याऽस्ति । ज्योतिषफलग्रन्थेषु च जलगन्देन द्वादग्रभावस्थानानां मध्ये चतुर्थस्थानं गृह्यते ।

#### **३.**—५. इदानीं चारानाइ । षष्ट्रिषयेखेल्यादि ।

षष्टिषयेण, युक्तो बेदाम्नियमयुतामंशस्प्रति भुङ्गे ऽधादादा युक्तः शीचे। चसमाना जात-स्तदनन्तरं प्रथमदिनषष्ट्रा चतुः सप्रत्यंशान् द्वितीयदिनषष्ट्र्या विसप्रत्यंशान् तृतीयदिनषष्ट्र्या द्विसप्रत्यंशान् क्रमेण भुङ्गे ततो। ऽधाष्ट्रकेन पञ्चाशीतिदिनै: सप्रसप्रत्यंशान् ततस्त्रिभिदिनै:

सामातकाक्तिकारिक्क्यूर्वसिकान्सानुसारेख वदि सम्रथते तदा ५८४ – 🐈 द्वारामकति ।

सपादांशं पञ्चदशक्तलाधिकमंशेकं गत्वा वक्तं चरित । तता वक्तः शुक्तः पञ्चदशिर्धिनैरंश-द्वयं गच्छिति, ततः पञ्चभिर्धिनैः पिश्चमेऽस्तं गच्छिति तता दश्भिर्धिनैः प्रागुदिता भविति तता नखेविशितिदिनैजेलधे.नंशचतुष्कं गत्वाऽनुवक्री मार्गा भविति तता दन्तकरेः २३२ दिनैः खशरयमानं २४० शान् गत्वा पूर्वस्यामस्तं गच्छिति तता दिनष्ट्या पञ्चस्यात्यंशान् गत्वा-ऽपरतः पश्चिमायां दिशि भृगुः शुक्रो दृश्यो भविति ।

चनेपपति: । यदा शुक्र: शीग्रेशच्चमो भवति तति। जनतरमूर्ध्वेलिखितदिनै: कति-कत्यंशान् स्फुटान् भुङ्क इति स्थलगणनया सङ्काचवादिकरणानुसारेण

| विनानि, |     |     |     | गतवः       |                                                  |
|---------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------------------------|
| £0,     | ••  | ••  | • • | og° '      |                                                  |
| €o,     | ••  | ••  | ••  | E          | रताबन्ता भवन्त्येतदनुषारेबास्माभिः संशोधिताः     |
| €0      | ••  | ••  | ••  | 92         | प्रलोकाः ।                                       |
| EA      | • • | • • | ••  | 99         | - Colonia                                        |
| 3,      | • • | ••  | ••• | વ, ૧૫′     | चच ५८४ दिनै: शीघ्रोद्यसम: कुक्रो भवति तत:        |
| 94,     | ••  | ••  | ••  | -2         |                                                  |
| ¥,      | ••  | ••  | ••  | -8         | षर्ड्विंगतिदिनैः पश्चिमायां गुन्नोदया भवति । एव- |
| 90,     | • • | ••  | • • | -8         | मुच्चसम्बाकालात् ४८४ + २६ = ६१० एतन्मिते-        |
| 20      | • • | • • | • • | - ×        |                                                  |
| 533     | • • | ••  | +   | SAO        | दिनै: पश्चिमायां शुक्तो दृश्यो भवति ।            |
| Eo,     | • • | ••  | • • | <b>S</b> Y |                                                  |
| 690     |     |     | 8   | 99°,94'    |                                                  |

वन्नः युक्नस्तिथिभि ९५ दिनैरंशद्वयं गत्वा, पञ्चिमिर्दशर्भिषैशतिभिदिनैश्च तुन्यमेव चतुरस्वतुरोऽंशान् भुङ्के तेन चलिशब्दस्य प्रत्येकेन सद्दान्ययः समुचितः ।

#### ६ -- १३ इदानीं गुरोम्हदयादाह । विचतुस्त्रिंशदित्यादि ।

महर्गवास्त्रंगित्र्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वे चित्रंगित्वे चित्रंगित्वे चित्रंगित्वे चित्रंगित्वे चित्रंगित्वे स्थाप्याः । उदयाः स्थाप्याः । वित्वे पूर्वस्थापितिवित्वे चे वित्वे योजितिवित्तानिः, चारचानार्थे पृथक् स्थाप्यानीति शेषः । चय पूर्वे ये लब्धा उदयाख्यास्ते यहवर्गेव २६ गुवनीया एकनवाम्निभि-२६९ भेताः शेषं पदयंच्वमष्ट्राद्वाभिर्यतं द्विः स्थानद्वये स्थाप्यं ततो वस्त्यमावेर्मेध्यस्पुटखवेदेः पत्ते प्रसाध्य तयोः पत्रयोविश्लेषाद्येऽंशास्तत्समा विवसा मध्यखवेदात् स्पुटखवेद्यः हानीः पूर्वस्थापितादयनवांशयुतिविनेषु योज्या चन्यथाऽधीत् सारे गुरुसम्बधिनि स्पुटखवेदेऽधिके तु शोध्यास्तदा चारचानार्थे स्पुटा विवसा भवन्ति । यावत्यदं १८० पयेन्तं भवितः तावत् चयखवेदे रसविषयकृतयशाङ्काः १४५६ एतेऽङ्का च्रेयास्ततः पञ्चनवित्यतः १६५ पदपर्यन्तं वृद्धा धनखवेदे विषयरसेनाः १२६५ एतेऽङ्का च्रेयास्ततः पञ्चनवित्यतः १६५ पदपर्यन्तं वृद्धा धनखवेदे विषयरसेनाः १४६६ एतेऽङ्का च्रेयास्ततः हाना चये तृतीयखवेदे १६ पदपर्यन्ते गुरोः वह्वसुमनवेऽ १४८६ ङ्का च्रेयाः । एतेऽङ्काः किमधे पठितास्तदानयनं चेष्ठपदे कथं कर्त्वव्यमित्यादया न बुद्धन्ते "पञ्चगुविते द्युदयेऽष्टिभिर्हते पूर्वतः कला चागच्छित्ति वेष्र्वेत्यस्य गुरोः प्रथमे खवेदे कन्याया नवांशस्त्रिक्षत्वस्रकासिहता भवितः । चर्षात्प्रयमे

खगडे गुराराश्यादिमानं = १रा । ६० । ३० । द्वितीयखगडे च चक्राद्धे राशिषद्वं परेऽन्तिमे खगडे तु गुणाशा गुणविद्या दश चयादशंशाः । मुह्यदा शीश्राञ्चममा भवित तताऽनन्तरं षष्ट्र्या दिनषष्ट्र्या द्वादश, भागान् खकृतिश्चत्वारिशद्विनेश्चतुरेश्यान् कृताश्विभिश्चतुर्विशित-दिनेश्यद्वयं गच्छित ततः सप्राष्ट्रकेन पञ्चदर्शदिनेविक्री भवित ततः षष्ट्रितः षष्ट्रिदिनेरंशपद्वयं पुनः षष्ट्रिदिनेरंशपद्वयं वक्रो गुरुभुंद्वे तताऽनुषक्रो मार्गा भवित मार्गानन्तरमशीतिदिनेरके-भागान् पञ्चवत्वारिशद्विनेवभागान् विभुव्यास्तं गच्छित तत गक्षं मार्गं स्थित्वाऽियमे मासेऽस्य गुरोः स्फुटोदयो भवित ।

चर्चापपत्तिः । साम्प्रतकालिकसूर्यसिद्धान्तानुसारेण रभ = ४३२०००० तथा गुरीर्भ-गबा: = १६४२२० तत: शीच्रकेन्द्रभगवा: = रम - गुभ = ३६५५०८० । शीच्रकेन्द्रभगवसमैव १५००६१०८०० कुदिनेषु रिवगुर्वे।युंतिस्तते।ऽनुपाते। यदि ३६५५०८० युतिभि: १५००६१०८०० कुदिनानि लभ्यन्ते तदैकयुत्या कि जात रकयुतिकालः =  $\frac{9499 \xi 99500}{3 \xi 44900}$  = ३६६ -  $\frac{9}{\xi}$  स्वल्पा-न्तरात् । तत्ताऽन्योऽनुपाता यदि ३६६ – 🗜 दिनैरेक्युतिवेक्वशीचकेन्द्रभगवस्तदाङ्गंग्येन कि लच्यं मुतिमानं = कि कार्या कार्यो ३६६ एतेर्भन्ते लच्या उदयाख्या इति कल्यते = शेदि + <sup>उ</sup> प्रथेषस्मिनुदये ३६६ दिनानि तेन ३६९ उदयेषु ३६६ × ३६९ दिनानि भवि-घ्यन्ति ततोऽनुपाते। यदि १५००६१०८०० दिनै: ३६४२२० यते गुरुभगया सभ्यन्ते तदा ३६६ × ३६१ दिनै: किमिति जाता ३६१ उदयाख्येषु गुरार्भगणाः = ३६६२२० × ३६६ × ३६९ = ३६<sup>भ</sup> । ०<sup>रा</sup> । ४° स्वल्पान्तरात् । ततोऽन्ये।ऽनुपातो यदि ३६१ उदयेषु ३६ भगगा लभ्यन्ते तदाऽभीष्ठेनोदयाख्येन किं लब्धा गुरोर्भगवाः प्रयोजनाभावान्यताः शेवस्य पदसंज्ञाः कृताः पुनर्गिद ३६९ उदयेषु चत्वारे।ऽंशा वा २४० कला लभ्यन्ते तदेष्टे।दयाख्येन कि लब्धाः कलाः = 4 व स्वल्पान्तरात्। ग्रन्थारम्भकालिकः चेपः १८। यथ यदा पदमंत्रा १८० तदा पूर्वगुत्रया गुरोभगवादिमानम् =  $\frac{900}{800}$  = 0।  $9^{11}$ ।  $99^{0}$ ।  $88^{0}$  श्रथमखर्खे श्राचार्येके  $9^{11}$ ।  $8^{0}$ । 900दं गृडीतम् । द्वितीयखर्खेऽ १६५ स्मिन् गुरोमीनम् =  $\frac{959}{359}$  =  $6^{71}$  ।  $0^{\circ}$  । — २०' तपाचार्येगे- $\mathbf{g}^{\mathsf{T}}$  दं गृडीतम् तृतीयखगडे तु गुरोमीनम्  $\frac{\mathbf{q}\,\mathbf{g}}{\mathbf{g}\,\mathbf{g}} = \mathbf{0}^{\mathsf{T}}$ ।  $\mathbf{q}\,\mathbf{g}^\circ$ ।  $\mathbf{g}\,\mathbf{g}^\prime$ ।  $\mathbf{q}\,\mathbf{g}^\prime$ तम् । अत्र गुरुमन्दफलजन्यविकाराये कदाचित् त्राचार्येष रसविषयकृतचराङ्का इत्यादि संस्कारचन्यगुरोमानं स्फुटमेव नव सार्द्धाः क्षन्यांशा इत्यादिना पठितमित्यनुमीयते । यदि यीघोच्चयमे। गुरुभंषति तते। उनन्तरं गिषतेन स्वल्पान्तरात्

```
    80 विनेषु
    गुडगितः
    = १२

    80 विनेषु
    गुडगितः
    = 8

    २४ • • • • = २
    = २

    १५ • • • = - ६
    = - ६

    80 • • • • = - ६
    = - ६

    50 • • • • = - १२२
    = १५२

    ३० • • • = १५२
    = १५२

    ४०४
    = १५२
```

इत्यायाति, ततः पाठपठिता दिनभागा युक्ता एवेति ।

१४-२० इदानीं यनैश्वरस्य चारमाइ । चध्यद्वंशतमित्यादि ।

दिवसेभ्योऽहर्गकेभ्यः सच्यंशं विंशतिघटीमिः सहितं ऋष्यद्भेशत १५० मपनयेत् । शोधयेत् । ततो वसुमुनिगुषे ३०८ हद्भुतेभ्यो ये लब्धास्ते पूर्ववत् सूर्यवस्योदयाख्या भवन्ति, शेषं समभ्युदयादुदयानन्तरं दिवसाद्याः स्थिता भवन्ति । ततः शेषदिनेभ्य उदया-ख्यस्य दशांशं ब्रह्मात् त्यनेत् । श्रवशिष्टानि दिनानि चारचानार्थे पृथक् स्थाप्यानि । श्रय नवभिर्गु शितादुदयाख्यात्विष्वययमे २५६ हूं ताद्यच्छेषं तत्पदसंचं भवति तच्च नवाशीत्या ८६ युतं कर्तव्यं १६ - १२ श्लोकाभ्यां कश्चित्यंस्कारविशेषः कदाचिन्मन्दफलवन्यो दीयत चाचार्येष तर्शाप १० श्लोकस्योतरार्द्धेन यः संस्कारः स चादयाख्यातः साधितस्तदाचा गनेहदय उद-याख्य एकचिंशद्गुणिता द्विगुणे ३२ हूंतः फलसमा चयाख्ये वृद्धिः कर्तव्याऽधीत् पूर्वप्रकारेण यः संस्कार उत्पदाते तर्वेकिवंशद्गृणितादयद्वाविंशद्वागसमाः कलाः चयाः कर्तव्याः । १६ श्लेकिन, १० श्लोकस्य पूर्वार्द्धेन च पदखँग्डचयवशेन संस्कारः साधितस्तच ३० पदपर्यन्तं प्रथमखग्डं, १२० पदपर्यन्तं द्वितीयखर्कं, ६६ पदपर्यन्तं तृतीयं खर्डम् । प्रथमे खर्डे वृषभस्य बेडिशांशा नविल्पारिह्नताः । द्वितीये पञ्चराशयस्त्रियनः स्प्रविंशत्यंशाः । चतुस्त्रिंशत्कलाश्च । तृतीये खण्डे तु सिंहस्य सप्रांशा अष्ट्राविंशतिकलाश्चेति क्रमेख शनेमानम् । अथ यदा शनि: शीघ्रो-च्चयमस्तताऽनन्तरं बोडशभिदिनैरंशचयं कृतानषष्ट्या षट्पञ्चाशिद्वनैर्द्विगुगपचान् प्रशीदंशचयं द्विपञ्चायत्कला भुङ्के । तता विभूतषष्ट्रा पञ्चपञ्चायद्विनैर्वक्री भवति तता वक्र: यनिरष्टुः रसे ६८ दिनेस्त्रीनंशान् षष्टिदिनेः कृतान् ४ श्रंशान् मुक्का मार्गी भवति ततः श्रशेश्च शतं चैषां समाहाराऽर्थशतमिति व्युत्पन्याऽर्थशतेना पञ्चाधिकशतेना १०५ ष्ट्री भागान् भुक्त्वाऽस्तं गच्छित इति शेषः ततश्चास्तगः शनिः षट्कृत्या षट्षिंशिद्विनैदेशनमंश्रययं गत्वादयं गच्छतीति शेष:।



षश यदि २४६ उदयाख्येन — (४°। द') = — २४द' शोधनफलं लभ्यते तदेष्ट्रोदयाख्येम किं जातं शोधनफलं कलात्मकं =  $\frac{28c 38}{248}$  =  $\frac{20 38}{32}$  बनेन १० श्लोकस्योत्तरार्धमुपपन्नं भवति । षश यदा २० पदानि तदा पूर्वोक्तप्रकारेण राशिमानं  $\frac{30 \times 92}{248}$  =  $9^{27}$ , । १२° । १९′ एतत्-स्थाने बाचार्येण १<sup>27</sup> । १४° । १४′ एते पठिताः । यदा १२० पदानि तदा पूर्वप्रकारेण  $\frac{920 \times 92}{248}$  =  $9^{27}$  । २८° । ३४′ एत बायान्ति बाचार्यपठिताश्चे  $9^{27}$  । २०° । ३४′ ते सन्ति । एवं यदा ६६ पदानि तदा  $\frac{66 \times 92}{248}$  =  $9^{27}$  । २०° । ३०′ एत बायान्ति । एतदनुसारेणेवास्माभ-स्तृतीयखक्केत्याङ्काः शोधितास्ते च तदेव समीचीना यदा तच संस्काराभावः स्थादाचार्यमतेन । बाच यदा यनिः गीधोञ्चसमस्तते। उनन्तरं स्थलगणनयाः

इत्यायाति ततः पाठपठिता दिनभागाः समीचीना खेति । २९-३५ इदानीं भेामचारादिकमाइ । द्युगवादित्यादि ।

द्युगवात्वद्पञ्चयमान् २४६ पञ्चाष्ट्रकं ४० चत्वारिंशन्नाडीश्च विशोध्य शेषं गगनाष्ट्र-मुनिभिन्दर्गर्वभन्य प्रायनमहीनस्य भेगमस्योदया लभ्यन्ते । शेषदिनानि यानि तच मन्ध्य-न्वितस्वरितिथि (१५० + ४ = १६१) गुणितोदयाख्यसमा विनाड्यो विघटिकाः चेप्यास्तदा वास्तवशेषदिनानि भवन्ति — इति चेयम् । मष्टादशगुणिता उदयाख्याः पञ्चदशिभभेता मस्मा-द्वागहरणात् स्थितं शेषमानं चेयम् । ततः प्रतिराश्यं शेषं स्वपञ्चांशोनं कृत्वा क्रमाद्राश-प्रमाणता मध्यमा भेगमः साध्यः । मधीत् स्वपञ्चांशोनं शेषं राश्यादिको मध्यमा भेगमा

भवति तते।ऽस्य भेामस्य गणकः स्फुटताचारक्रमं स्पष्टभेामवशेन यद्वे।मस्ये।दयवक्रादिनमनं तत्क्यात् । स्फुटभीमयारन्तरे येऽंशास्ते मध्यमेऽधिके बति पूर्वस्थापितसंस्कृतदिनेषु चेप्या मध्यमहाने। मध्यमाल्पे तु तेऽन्तरांशाः शोध्यास्तदा स्फुटचारचानार्थे वास्तवदिनानि भव-न्तीति । श्रष्ट गतितश्चारं क्रथयत्याचार्यः २१ – २६ श्लोकाभ्यां तत्र २१ श्लोकस्थमंख्या-चानं न भवत्यतीवाशुद्धत्वात् । त्रस्तानन्तरं भामस्त्रयादशांकान् गत्वा निरंशा रविसमा भवित तता निरंशानन्तरं विशत्यंशान् व्यतीत्याल्लङ्घ्याक्रीद्गत्वा उदयमुण्याति । कताः उनन्तरमहं गतिचारवद्येन दिनक्रमं वच्ये कथयिष्य श्रत्याचार्यः कथयति । २० – २८ श्लोका-भ्यां कीदृशं दिनक्रमं वा यतिक्रमं कथयतीतीदानीं पर्यन्तं न श्वायते । मीनवृश्चिक्रमेक्श्रनु:-स्थितो वक्री भेोमो यदा वक्री वक्रमाग्रयृक्ती भवति तदा बट्सप्रक्षेन द्विचत्वारिंग ४२ द्विनैर्नक्भागान्, पुनर्द्विकृतेन ४२, नग २ भागान् भुङ्क्ते तता दिनषष्ट्या बाडग्रभागान् विभु-च्यानुगतिर्भवति । चनुगतिशब्देन भेामस्य मध्यमा गतिराचार्येगाच गृद्यत इत्यनुमीयते, चनुगतिशब्देन यदि मार्गी गृद्यते तदा वक्रानन्तरं मार्गप्रवृत्तिः १४४ दिनैरायाति परन्तु वक्रानन्तरं मार्गप्रवृत्तिवीस्तवगणनया प्राय: ६० दिनाभ्यन्तरे भवति । चते।ऽनुगतिशब्देन नाच मार्गीति मन्मतम् । वृषमियुनतुलाकन्यास्थिता भामः ४० दिनैः स्प्रांशान् पुनः ४० दिनैर्देशांशान् विषष्टिदिनैश्व सप्रदशांशान् यथाक्रमं पूर्ववत् वक्रानन्तरं भुक्ते । कर्कट-सिंडस्थित चारे। भेामस्तथेव ४४ दिने: सप्र, ४० दिने: बट्, बष्टिदिनेश्चाष्टादशांशान् क्रमेख वक्रादिषु भुङ्ते । एवं कुम्भमकरस्थिते। भेामस्तद्वद्गमनचये ३२ दिनै: षट् ३६ दिनैनंब ४० दिनेश्च पञ्चदशांशान् भुङ्क्ते । ३३ श्लोकेन बक्रातिबक्रानुबक्रममनेषु मानं कथयत्याः चार्यस्तम् चायते श्लोकाशुद्धा । १ । १ । ६ । ११ । ११ । ६ वतेऽङ्काः पचाभ्यां द्वाभ्यां चंयुतास्तदा भामस्य सप्रधा गतय: ३।०। १०। १३। १६। १३। ११ एवमप्रमी गीव्रगतिसंचका गतिस्त्रिधा मगाङ्ग १ कृत ४ वेद ४ रिष्ठतच्यत्वारिंगद्वशेन ३६। ३६। ३६ रवं पूर्वप्रतिपादितगितमु दिवसान् कथयति । षट्चिंशत् ३६ ह्यारनलाइङ्गार्ट्क १२ चिवर्गर गुमार-शून्ये: 0 सिंहता तदा पूर्वप्रतिपादितसप्रगित्यु दिवसा भवन्ति ३८ । ३६ । ४५ । ४८ । ४५ ।३६। ३६ थवं सप्रमगत्यां ये चारदिवसाः प्राक्ताः बर्ट्चिंशत्समास्त एवाष्ट्रमगत्यां शीघ्रगते। च श्वेमा इति ।

 स्वापि पूर्वयुक्तया पञ्चदशिमहदयाख्येरष्टादशभगवा भेगमस्यायांक्त तताऽनुपाता यदि पञ्चदशिमहदयेरष्टादश भगवा लभ्यन्ते तदेष्ट्रादयाख्येन किम् । स्व लब्धानां भगवानां प्रयोजनाभावात् त्यागे शेवं द्वादशगुषं पञ्चदशहृतं जाता राश्यादिको मध्यमा भेगमः = र्वे क्षे क्षेत्र द्वादशगुषं पञ्चदशहृतं जाता राश्यादिको मध्यमा भेगमः = र्वे क्षेत्र नित्र ने ज्ञायते यतो भेगमश्रीधकोन्द्रगत्या यदोकं दिनं लभ्यते तदा विष्ठुगुण्वितान्तरांशेः किं जातानि दिनानि = र्वे क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र प्रवेस्वापितदिनेषु तदा शोद्योन्त्र दिनानि प्रविधान्ति । यदि जावार्यप्रकारेण भेगमस्य स्पृटीकरणं यदीय-कारणं सामातं मनसि न स्पृरति विलक्षणं स्थानदा युज्यते पूर्वप्रतिपादितसंस्कारः । अध्य मन्द्रपत्तसंस्कारं विनेव स्थूलगणनया वक्षानन्तरं भेगमे ४२ दिनैः वर्डशान्, ततः ४० दिनैः पञ्चान् विपरीतं गच्छति तता दिनषष्ट्या क्रमेण विश्वरांशन् गच्छति, राश्यन्तरस्थिते भेगमे तु मन्द्रपत्नादिजन्यगमनान्तरवशेन मिन्नान् भिन्नानंशान् गमिष्यत्येष ते तु परीचया निश्चित्याचार्येण लिखिता इति । यथमाचार्येणाष्ट्रासु गतिष्विप दिवसा य उपलब्धास्ते पठिता इति ।

३६-५६. इदानीं बुधस्य चारादिकमाह । दद्यात्स्म्यमुख्कानित्यादि ।

द्युगवेऽहर्गवे सप्रवतुष्कानष्ट्राविंशति चांशं घटीचांशं च ददात् चिपेत्, तता ये।गेन यः स्यात् स च वसुभिरष्टभिगुं णिता मुनिनवयमके ६२० भंकरच पूर्ववत् राहिणस्य बुधस्यो-दया चेया: । अविशृदिनानामष्टांशोऽच शेषदिनानि वास्तवानि चेयानि तेभ्यश्वतुर्भक्तोदय-समा नाड्यो विशोध्यास्तदा चारचानाथं वास्तवा दिवसा चया: । विदिवसपै-१२३र्गुणिता-ठदयाख्यास्तते। रामार्थवा: ४३ **शोध्या: शेषं नववसुरामे: ३८२ छिन्याद्** भजेतदा भग-गाद्या मध्यमबुधा भवेत् । श्रय नववसुरामे ३८६ भंते यदविषष्ठं तस्माद्वस्यमागविधिना रफुटा बुधा चेयः शीव्रोच्चस्य इति । स बुधः पञ्चयुत्तैरसशेषैरथादेकादशसमेः शेषै-रष्टांशान्, ततस्त्रंशद्विः विशदंशान् स्फुटान्, तता नवकृत्या, ८९ षष्ट्रांशान्, तता वसु-युत्तयाऽशीत्या द्र शतं शतांशान्, ततस्त्रिभरधिकै: शवैरेकादशभरथाञ्चतुर्दशभ: १४ तीद्यांशून् द्वादशभागान्, ततस्त्रंशद्वि: ३० विंशदंशान्, ततश्चतुरधिकेन शतेन १०४, चानं शतं सप्रनवत्यंशान् ६०, त्रसमादनन्तरं त्रश्चेसंयुतया विद्वंशत्या एकविंशता चाधिकां विर्घातं चर्याविर्ययान् भुङ्क्ते । एवं डि स्फुटः चैाम्ये। बुधा भवति । श्वनयोर्मध्यस्फुट-बुधयार्विश्लेषांशान् अन्तरांशान् मध्यमबुधात् स्फुटबुधस्याधिके पूर्वस्यापिर्तादवसेभ्या गणको विशोधयेत् स्फुटान्मध्यमे बुधेऽधिके तु तानन्तरांशान् ददात् विपेतदा चारज्ञानाथै यदा शीघ्रोच्चसमे। बुधस्तस्मादनन्तरं दिवसाः स्युरिति, ऋष शीघ्रोच्चस्यबुधस्य मेषादिद्वादश-राशिवशेन चारं कथयति मेषे दिनषद्वत्येति । यदा बुधे। मेषस्थस्तदा दिनषट्कृत्या ३६, पञ्चिषंशदंशान् । सभुवा दिनषट्कृत्या ३०, द्विकृतां ४२ शान् । स्वरहीनया दिनषट्कृत्या

२६ विसप्रक्रमेकविंशस्यंशान्, पुन: सप्रहीनया दिनष्ट्कृत्या २६, इषु ५ गुणितं षट्कं विश-दंशान् भुङ्क्ते । एवं

```
मेचे विनानि = ३६।३७।२६।३६
        WHI: = BY | 82 | 29 | 30
नचा खरे, दिनानि = ४ × ९० + ¼ = ४२।२ × ९० + ३ = २३।२ × ९० + ३ = २३।४ × ९० + ६ = ४६।
                   = e - oy + 3g = pp - oy + ep = ge - oy + ye = g - oy
  मियुने दिनानि = २ × ९० + २५ = ४५ । २० + ० = २० । २० + ६ = २६ । २० + २७ = ४७ ।
                    10 - 2 = 841
                                               1 89
 कार्कीचा दिनानि = ४ × ९० + २ = ४२।९ × ९० + ८ = ९८।३ × ९० + ० = ३०।४ × ९० + ६ = ४६।
                                          1,0 € 1 ,86
    ਜ਼ਿੰਦੇ ਰਿਗਰਿ = 3 	imes 90 + 8 = 38 + 9 	imes 90 + 6 = 96 + 3 	imes 90 + 3 = 38 + 8 	imes 90 + 4 = 84 +
 क्रन्यायां विनानि =
                                               30 1
                                                               1 25
 सुनायां दिनानि =
                     IRE = A X 6b lot = A X 0b log = C X ot leg = X
                     - 3 = 3E | 80 - c = 3R | R0 + 9 = R9 | 38 + 30 = E8 |
 विश्विको दिनानि = ९ × ९० + ८ = ९६ । ४ × ९० + ५ = ४५ । ३ × ९० + ४ = २४ । ४ × ९० + ८ = ४८ ।
         श्रंशाः =
                               20 1
  धनुषि ठिमानि =
         श्रंशाः =
  सकरे दिनानि #
                               1 02
         श्रंशाः =
                               139
                                               1 89
   क्रुओ विनानि 🗯
                    155 = 8 + 08 | E8 = E + 08
                                                   20 + 8 = 28 | 20 + 92 = 32 |
         श्रंशाः =
   मीने दिनानि =
                               1 85
                    1 38 = 6 - oh 108 = 62 - oh 108 = 62 - oh 1 34 = 84 - oh
```

४६-५९, व्रलेक्षेस्तुलावृध्चिकधनुर्मकराणामंशास्तत्तद्विषयेभ्यः संस्कारकृतेभ्यः सिद्धाः सिन्तः । एते मेषादीनां दिवसा श्रंशाश्च पाठाशुद्धाः वास्तवा श्राचार्योक्ताः वा नेत्यच संशय- एव । ५४ - ५६ व्रलोकानामर्थः स्कुटस्तर्थापि तदाशयो न बुद्धातेऽतो न ते व्याख्यायन्ते- ऽस्माभिः ।

 मन्दफलपंस्कारेब स्फुटबुधश्च बाधित: । तता मेवादिद्वादशराशिवशेन बुधस्य चारा उदि-ताम्तवाि किर्माप भामवन्मन्दफलाद्भृतं स्पष्टक्रियाधीनं कारबमस्ति तत् न बुद्धातेऽद्यावध्य-स्माभिरिति बुधीभिभृशं चिन्त्यम् ।

#### ५० इदानीमचजदृङ्क्षमीइ । ज्याविधीत ।

पूर्वोक्तन्याविधिना यो विचेपोऽष्टीत् शरन्या तया गुणिताचुरकालाद्योऽम्बराष्ट्रवेदै ४८० रंशे। भागे। भवेतं यथाकचं यथाये।ग्यं याम्योत्तरे शरे सित स्वे यहे जद्याद्वा विषेत् । चर्थात् शरन्यागुणितपलात्मकचरात् शून्याष्ट्रवेदे ४८० ईते यो लब्धा भागस्तमुदयचानाथं यहे याम्योत्तरे शरे क्रमेण विषेत् जद्यादस्तचानायं त्वन्यथा कर्तव्योऽष्टीत् याम्ये शरे यहान्तद्याद्वतरे तु ये।खयेदेवमचचदृक्कमं संस्कृते। यहा भवित तत एतद्यहान्तरांशवशेन बच्चमाणिनयमानुसारेणास्तदर्शनं गणकेन वाच्यमिति ।

चरे।वर्गतः । बल्यते खसं, सममब्दलं । मेसं, नाडीमब्दलं । यसं, वितिषं । मेरूस्य,

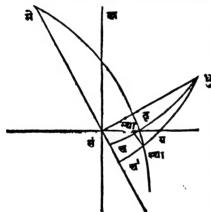

क्रान्तिवृतं। य, चितिने यहविद्यं। स्या, क्रान्तिवृते यह-स्यानं। स्यास्यां, यहस्याने। प्र्यंहोराचवृत्तम्। दृ, यह-विद्यं चितिनस्यं चितिने क्रान्तिवृतस्य प्रदेशः। स्याय, यहस्य ध्रवप्रोतीयः शरः। संचं, यहविद्यवशेन चर-मानम्। संच, यहस्यानवशेन चरमानं तदन्तरं चचं, स्यास्थां समं स्वल्पान्तरात्तत् स्यादृसमं तदानयनमेवा-स्माक्तिष्ठं तञ्च स्थाय—क्रान्तिखण्डोत्यं चरमेव तदर्थ-माचार्येण स्यूलानुपातः कृतः यदि परक्रान्तिच्यया ४० परमं पलात्मकं चरं लभ्यते तदा स्थयमितस्य शरस्य

**५**६-६९∙ इदानीं कालांशान् तत्स्फुटीकरणं चाइ । एवं कृत इत्यादि ।

यवं कृतेऽश्रीदचजदृक्कमेसंस्कृतयहानयनान्तरं तती यहाकीन्तरांशेर्यहाणामस्तं वा दृश्नेनं वाच्यं तव क्रमेष चन्द्रादीनां द्वादय । मनवश्चतुर्द्देश । रवया द्वादय । तिथयः सञ्चदश । यहा । तिथयः पञ्चदश । पञ्चदश एते समयांशाः सन्ति तैरंशेस्तेषां चन्द्रादीनामुदया वास्ता भवति । यथ समयांशानां स्फुटीकरचम् । ये पूर्वेत्काः समयांशास्ते विशत्या गृश्यिता यहाथिष्ठितराश्युदयविनाडिकाहृता लब्धांश्वक्रामायात्तेषां बहायां स्फुटीदये। वा स्कुटास्तं

वाच्यमिति । एवं तेन खगांशेन ग्रहसम्बन्धिकालांशेन बुधशुक्रभे।मगुरवे। यदाऽकीद्रवेह्ना-स्तदा प्राच्यामुदयन्त इति शेष: । एवं शशिनश्चन्द्रस्य प्रत्युत्तरमथे।दादा कालांशेन शर्शी रवेरिधकस्तदा दृश्ये। भवति । एवं सव विचेषात् शरान्ज्ञात्वा तति।ऽनागतमागामिनमादेश-मुद्यास्तादिकथनं गण्क: कुर्यात् ।

६१-६५ इदानीं यन्योपसंहारमाह । श्रावन्त्यकः समासादित्यादि ।

जावन्त्यके। द्वन्तीनगरीस्था वराष्ठमिहरनामाचार्यस्ततः पञ्चिसद्वान्तेभ्य इदं स्फुटाङ्क्ष्ममं दृग्गिकित्वयहृपं तारायहकारिकातन्त्रं समासात् संदोपात् शिष्यायां हितायं चक्रे कृतवान् । प्रदाुम्बस्याचार्यस्य या भूमितनयस्तिस्मन्, ज्रथवा विजयनिन्दकृते जीवे गुरा, सारे
यना बुधे च या गणका दृग्गिकित्वयाभाषाद् भग्नोत्साहा भग्न उत्साहा यस्य स सामातमिदं मदीयं प्रस्फुटं करणं करणयन्यं भजतात् भजतु । ६२ श्लोकस्य पादच्यं भग्नम् ।
इदानीं सुजनं प्रणस्यति । यः परोचस्य पुरुषस्य देशान् प्रस्तावेऽिष ज्रथात् तद्वेषचर्चाः
वसरेऽिष न विक्त कथ्यति गुणांश्चानवसरेऽिष प्रथयति विस्तरतः प्रतिपादयति, एतादृशे
तस्मे सुजनाय परिहताय परोपकारियो नमः । ज्रथ मत्सररहितो वराहमिहर एतद्वन्त्यमाणं
वरं त्रष्ठं तारायहतन्त्रहपं करणं साधनमृष्टादशिभरायाभिर्ददाति शिष्येभ्य इति शेषः ।

६६. इदानीमुदयास्तादिषु विशेषमाह । श्वाकरणादिति ।

श्राकरगात्मंसाधनात्पूर्वे प्रथमं शीच्रोञ्चसमे यहे रविभागाः सूर्यस्यांशा श्वेयास्तते।ऽये यारांशसम्बन्धिना दिवसास्ते रवावधिकाः कार्या एविमिष्टचारांशकालिका रविभेवति । यवं यदा दिनेभ्यः सकाशात् पूर्वरीत्या भागा श्रंशा रवेः साधितास्तदा शीच्रोञ्चस्य तेऽंशाः स्वक्राद्मगणपूर्तिसमयाञ्चेया इति ।

श्राणपितरित सुगमा । यता यदि स्थूलरीत्या प्रतिदिनं रविगतिरेका भागः कल्यते तदा ग्रहणीच्रोच्चकालिका रविश्चारदिनसमांशयुतश्चारकालिका रविः शीघ्रोच्चभगणपूर्तिः कालाद्भवत्येव ।

६०. इदानीं पुलिशमतेन यहोदयादीन् विवशुस्तर प्रथमं कुनादयादिकमाह । नवयमगुर्वेति ।

प्रायः पुलिशाचार्ये। इहर्गणस्य नाम न गृह्णाति (मध्यमरव्यानयनं विलोक्यम्) त्रती-ऽबाहर्गणस्याध्याहारः कर्तव्यः । ब्रहर्गणे नवयमगुणर्तु६३२९ हीने ततः कृतेश्वतुर्भिमुंणिते विश्यसम्बाग्निभि३००५ हूंते ये। ऽवशिष्टस्तिस्मन् भूयः पुनश्वतुर्भिहूंते महीनस्य निरश-दिवसा निरंशात् सूर्यभामगुतिकालाद्विससा भवन्तीत्यर्थः । श्रुवेषपति: । पुलिशाचार्येण  $\frac{30.94}{8} = 968 - \frac{9}{8}$  एतेर्दिवसै: सूर्यभेषमयुतिकाले। गृही-तो यच पूर्वप्रकारेण ९८० एते दिवसा श्रायान्ति । ततोऽनुपाते। यदि ३००५ दिवसैर्युति-चतुष्कं लभ्यते तदाहर्गणेन किमच लब्धानां प्रयोजनाभावान्यागे शेषं युतिकालात्कियन्ति दिनानि गतानीति श्वानाये चतुर्भक्तमिति ।

# ६८-६६. इदानों चारमाइ । बहुगैरित्यादि ।

षड्यों: षट्षिशट्टिवसै: कुना रवे: सकाशातिश्रिमि: पञ्चदशांश्रेद्धनः सन् दृष्टे। भवति तते। वसुधृतिश्ट भिर्दिनै: षष्ट्रांशसमः, श्रष्टश्यतेनाष्ट्राधिकश्यतेन १०८, षष्ट्रांशसमः, श्रुधिकया सप्रत्या २२, नवत्यंशसमः, श्रुधुत्तया षष्ट्र्या ६८ शताद्धांशसमः ५०, खाब्धिद्विकेश्व २४० दशगुणितसप्रांशसमश्चान्तरिते। भवति, तते। स्तं याति, श्रस्तानन्तरं सप्राष्ट्रकेन षट्पञ्चाश-द्विकेः पुनस्तिश्रिमितानामंशानामस्तकालिकरिवभे।मान्तरांशसमानामपचयाः भूत्या भे।मस्य निरंशगितरश्राद्वीम: पूर्यसमाना भवति – इति ।

| विव्यमा: |     |     |     | सूर्यः | क्षेक | यान्तरखर    | डानि |
|----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|------|
| 36       | • • | • • | • • | ••     | ••    | <b>૧</b> ૫° |      |
| 955      | ••  | • • | • • | • •    | • •   | EO          |      |
| 905      | • • | • • | • • | • •    | • •   | go          |      |
| 93       | • • | • • | • • | • •    | • •   | £0.         |      |
| 80       | ••  | • • | • • | • •    | • •   | 40          |      |
| 280      | • • | ••  | • • | • •    | • •   | 90          |      |
| 48       | ••  | • • | • • | • •    | • •   | <b>૧</b> ૫  |      |
| 959      |     |     |     |        | •     | 360         |      |

श्रकोपपति: । पुलिशाचार्येग तत्तद्विनैरिवति। ज्तरखण्डानि स्यूलरीत्या वेधेन गणि-तेन वा यान्युपलब्धानि तानि पठितानीति ।

# oo—o२· इदानीं बुधोदयादिकमाह<sup>ं</sup>। विशशिवसुरसेत्यादि ।

श्वष्ठगंगो गणिवसुरसेन्द्र १४६८१ रहिते तता नघयमै२६गृं गितेऽर्करामगुग ३३१२ भते यच्छेषं तिस्मन् गुणकारेण नवयम २६ मितेन विभत्ते गीतांगुपुतस्य बुधस्याहानि दिवसा भवन्ति तत गिर्मार्दनेश्चारा गते वच्यमाणाः । यदा सूर्यबुधयोर्युतिकाला भविति तताऽनन्तरं दग्गिर्दिनेश्चार द्वादगांशाल्पः सन् बुधः प्रागुंदता भविति तता मनुभिश्चतुर्वयदिनेराणा दणांणा अल्पा भवन्ति तताऽष्ट्रादर्शमिर्दिनेर्बुधा नवभिरशेः सूर्यासन्ना भविति ततिहिर्मायामुदिति तताऽष्ट्रादशमिर्दिनेन्द्रभिरशेरमिर्दिनेन्द्रभिरशेरमिर्दिनेन्द्रभिरशेरमित तताऽष्ट्रादशमिर्दिनेन्द्रभिरशेरमिरा याति ततः बाडगिर्मिर्दिनेरष्ट्रांशेरल्पा भूत्वा पश्चादस्तमिति तताऽष्ट्रादशमिर्दिनेश्चापित्रस्तमिरशेरमित तताः विद्यमाना भवतीति ।

| বিদা | न   |     |     |     |     | चाराः      |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 90   | • • | • • | • • | • • | ••  | - 65       |
| 48   | • • | • • | • • | • • | • • | -90        |
| ٩c   | • • | • • | • • | • • | ••  | <b>3</b> + |
| 30   | ••  | ••  | • • | • • | ••  | 63         |
| 95   | • • | • • | • • | • • | • • | <b>3</b> + |
| 98   | • • | • • | • • | • • | • • | - 5        |
| . =  | • • | • • | • • | ••  | • • | - 8        |
| 998  |     |     |     |     |     |            |

चनापपतिः । पुलियाचार्येग न्वरं यते दिवसा एकस्यां युता कल्पितास्तता भाम-चद्वासनातिसुगमा ।

९३-९५· इदानीं गुरोहदयादिकमाइ । रहितेऽष्टद्वियमेत्यादि ।

चन २३ श्लोकस्य प्रथमः पादाऽशुद्धस्तेन वास्तवं चेपमानं न चायते। चर्डांचे सप्रगुणिते द्विविषयस्वराश्चि २०५२ हृते यच्छेषं तत्पुनः सप्रभक्तं तदा देवगुरे।वृंहस्पतिनिरंग्योभ्यः सूर्यगुरुयृतिकालाद् दिवसाः स्यस्तत एश्ट्विविष्येण वत्यमाणिनयमेन गुरेशस्वारा भवन्ति ते चाराश्चाकाद्रवेः शोधितास्तदेष्टसमये गुरुभंवतीति शेषः। चर्थाते चारा रिविगुवीरन्तरांशाः सन्तीति । युतिकालानन्तरं बोड्यदिनैरवेः सकाशाद् द्वादशंशान्तरितो भूत्वा गुरुः प्राच्यामुदेति ततः कृतविषयेश्वरितेः कृतवेदाः ४४, चंशाः, सप्रत्या ०० सार्यवा विष्टः ६४, नवदिभ्मः ५०६ शून्याकंसमा संख्या ५२०, चष्टाशीत्या ८८ रसस्वरसमा संख्या ०६, शून्यकृते ४० द्वांचित्रत् ३२ रते चाद्याभिः क्रमेणान्तरांशाः सन्ति एतानन्तरांशान् गुरुभुंकृत्वा तत्ताऽस्तं गच्छति, चस्तानन्तरं बोड्यभिदिनैः पुनद्वादशान्तरांशेगुंह-निरंशे भवति सूर्येण सह समागममेतीति शेषः।

| युतिकालानन्तरं दिवसाः | <b>चन्तरांशखयडानि</b> |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 95,                   | 92                    |  |  |
| 48,                   | 88                    |  |  |
| 90,                   | EB                    |  |  |
| <b>५०</b> ६           | 97●                   |  |  |
| cc,                   | 96                    |  |  |
| 80                    | 32                    |  |  |
| 9 ह                   | 92                    |  |  |
| 363                   | 360                   |  |  |

**२६-२८ इदानीं गुक्रोदयादिकमाइ । नयनार्केत्यादि ।** 

श्रहर्गयो नयनार्कमहीन्दुभि१९९२२हींने यिख्छष्टं तस्मिन् द्विगुयो ह्रवेन्द्रियेश्वरै९९४९-र्भक्ते यच्छेषं तद्वलितं द्विभक्तं तदा शुक्रस्य भामादिग्रहवित्तरंशदिवसाः स्युः । श्रद्ध दिवसे-

Digitized by GOOGLE

भ्यश्चारादिकं कथयित विषयेनेवकविष्ठीम इति, विषये: पञ्चभिदिने: सूर्यान्नवभागाल्य: शुक्र: प्रागुदिता भवित तत्रस्तिथिभि: पञ्चदर्शदिनेरेकयमहीनः सूर्यादेकविश्रत्यंश्रहीना वसुकृत्या २०८ च तिथिभि११रंशेरल्पा भवित पुनः कृताष्ट्रभि: कृताथिकाष्ट्रभिरशेद् द्वादश्विते: सेषु: पञ्चांशाधिक: पर्थात् सूर्याभिमुखं पञ्चांशान् गत्वाऽस्तमित पूर्वत्यामिति शेष: । पुन: षष्ट्राष्ट्रकेनाष्ट्रचत्वारिश्रिऽदृने: सूर्याभिमुखं दशांशान् गत्वा निरंशिता रविसमाना भवित । तताऽस्मान्निरंशस्यानाद्विलामग: सूर्यादयग: पश्चात्पश्चिमायां दिशि निरंशकालेन षष्ट्राष्ट्रकः ४८ मितेन दिनसमूहेनोदेति तता विलामगितभूत्वाऽस्तं याति, प्रश्चात् परिचमायां वक्रा भूत्वा शुक्राऽस्तं गच्छित ।

| निरंशकालाद्दिवसाः | श्रन्तरां <b>शक्</b> यदानि |  |  |
|-------------------|----------------------------|--|--|
| Y                 | 3 –                        |  |  |
| ૧૫                | - 29                       |  |  |
| 200               | - Q4                       |  |  |
| 92                | + 4                        |  |  |
| 8c                | + 90                       |  |  |
| 255               | •                          |  |  |

एवं २८८ दिनै: पश्चिमायां पुनर्निरंशकाले। भवति तत २८८ एतद्द्विगुणेना ४०६ नेन पुनस्तद्विशि युत्तिकालः स्यादिति ।

चनापपति: । पूर्ववत्पलियाचार्येष सूर्ययुक्तयुतिकाल: यीग्नकेन्द्रेकमगणपूर्तिकाल-सम: क्ष्म = ५०५ है एतद्गृष्टीतस्तत: स्रवी क्रिया पूर्वविदिति वासना सुगमा । पश्चिमायी दिशि तूदयप्रमाणं कथियत्या प्रसिद्धत्यादस्तादीनां दिनमानं न कथितमित्यनुमीयते ।

#### २६-८५ ददानीं शनेस्दयादिकमाइ । विधृतिशररमेत्यादि ।

यात् । श्रहणं पृतिश्वरस्य प्रथमपादे केष्ठिकान्तर्गतं पदमशुद्वं प्रतिभाति छन्दोभङ्गकारयात् । श्रहणं पृतिशरस्यशाङ्के १६५९८ विरहिते ततः शेषे चिगुणिते पृतिहदे १९९८ भे के
यदविष्ठिष्ठं तिस्मन् चिभिहेते प्रायत् सारस्य निरंशिदवसः स्युरिति शेषः । तते। वस्यमाणनियमेन चारप्रमाणं चेयम् । पृतिभिरष्ठादशिदनेः सूर्णत् सार्द्वाष्ट्रांशाल्पः १६९ । ३०/
श्विः प्रागुदितो भवित तते। प्रष्टुनवित ६८ भिदिनेः सार्द्वनवत्यंशे ६०९ । ३० होने भवित
सूर्णात्, तते। मनुभिश्चतुर्दशिदनेस्त्रयोदशाशाल्पः, गुणहदेः १९३ शून्याकां १२०९ शाल्पः,
सूर्वेन शतेन ६८ शशिनवकांशाहिष्ट्यः, श्वित्वगितिभिस्त्रयोदशिदनेः सार्द्वाकां १२९ । ३०/
शाल्पा भूत्वाऽस्तमिति तते। इस्तानन्तरमितिधृतिभिरेकोनविंशितिदनेः सार्द्वान् बेष्डशांशान्
१६९ । ३०/ सारः शनिगत्वा निरंशं सूर्यसङ्गमं याति । एवं शनिः सर्वदा रवेः सक्राशाद्वीनः
सन् चरित गच्छतीति ।

| विवसाः      | <b>चन्तरांश्रकवडा</b> नि |
|-------------|--------------------------|
| 95          | OE I SP                  |
| <b>8</b> ¢  | ●E 1 03                  |
| 98          | 43                       |
| 993         | 640                      |
| <b>£</b> \$ | 95                       |
| 92          | 45 1 30                  |
| . 39        | . 68130                  |
| 303         | 360                      |

चनेपपत्तिः । पूर्ववत्पुलिशाचार्येष सूर्यशनियुतिदिवसाः  $\frac{9995}{3} = $99 \frac{9}{3}$  एते कल्पिनास्ततस्ततिद्विनेः स्यूलगणनया दृष्ट्र्या वा येऽन्तरांशा उपलब्धास्ते पठिता इति । एवं पुलिशाचार्यपठितेभ्या यहाणां युतिदिवसेभ्यः स्वल्पान्तराद्विले।मयुत्रया पुलिशमतीया ग्रह-भगणा चातुं शक्यन्ते यदि पुलिशाचार्यमतीयाः कल्पसावनदिवसा चाताः स्युरिति ।

# इति पीलिश्रसिद्धान्ते तारायहा नामाष्टादशोऽध्यायः।

इति पुलियाचार्यमतेन तारायहायां भामादीनां साधनहृपाऽष्ट्रादशाऽध्याया जात इति ।

मया प्रयासागतमेकमेव लब्ध्या बहुद स्खलितं खिलं च। पुस्तं वराहस्य कृते: स्वबुद्धाः संशोध्य चक्रेऽद तदीयटीका ॥

यरपुलिशरोमकसूर्येथातृविधिष्ठकृतखचरित्रया-मवगन्तुमस्ति मितः सदा तव चेदिमाममलां थिया । श्यु विज्ञ विज्ञवराहकृतकरणप्रकाशकरीं हि या रचिता सुधाकरशम्भेणाऽच कृपालुचेन सुधीप्रिया ॥

इति श्रीकृपालुदत्तमूनुना श्रीसुधाकरद्विवेदिना कृता पञ्चिसिद्धान्तिकाप्रकाशिका समाप्रा ।



TRANSLATION.

#### CHAPTER I.

#### INTRODUCTORY.

- 1. Having at the outset done devout reverence to the various most excellent Munis among whom Sûrya and Vasishtha are foremost, and to my father and teacher by whom I was instructed in this Sâstra.
- 2. I shall endeavour to state in its entirety, according to the opinions of earlier teachers, that correction of the planetary motions (bija) which is most excellent, easy, clear and a wonderful mystery.

The term bija signifies any correction applied to astronomical elements which aims at bringing about an agreement between the celestial phenomena such as calculated and such as actually observed. Varâha Mihira seems anxious to show that the bija applied by him is not his own invention but bases on the authority of former teachers.

- 3. There are the following Siddhantas: The Paulisa, the Romaka, the Vasishtha, the Saura and the Paitamaha. Out of these five the first two have been explained by Latadeva.
- 4. The Siddhanta made by Paulisa is accurate, near to it stands the Siddhanta proclaimed by Romaka; more accurate is the Savitra (Saura); the two remaining ones are far from the truth.
- 5. That subject which is the greatest mystery, which perplexes the minds of the writers of astronomical works, viz., the eclipses of the sun I am going to explain in this work, dismissing all jealousy.
- 6. Moreover, there are contained in this work the (rules for the calculation of the) direction, the duration, the period of total obscuration,

the hypothenuse, the time of the measures (i. e., beginning, middle, etc., of eclipses); the eclipses or (eventual) non-eclipses of the moon; the conjunctions and obscurations of the stars and planets; the means of finding the difference in longitude;

- 7. The prime vertical; the rising of the moon; the construction of astronomical instruments; the shadow of the gnomon; other useful matters; the sine of terrestrial latitude; the sine of colatitude; the declination and other topics.
- 8. Deduct the Saka-year 427 (i. e., deduct 427 from the number of that Saka-year for which the ahargana is wanted), at the beginning of the light half of Chaitra, when the sun has half set in Yavanapura, at the beginning of Monday.
- 9. Turn (the number of solar years remaining after the deduction of 427) into (solar) months, add the months (i. e., the elapsed lunar months of the current year), set the result down in two places; multiply it (in one place) by seven and divide by 228; add the resulting adhimasas (to the number of solar months obtained above); multiply the sum by thirty; add the tithis (i. e., the elapsed tithis of the current month); set the result down in two places.
- 10. Multiply it (in one place) by eleven, add 514 and divide by 703; deduct the quotient (from the number of tithis found above). The final result is the (savana) ahargana, according to the Romaka Siddhanta. So it is also according to the Paulisa which is not much older (?)

The three preceding stanzas contain a concisely stated rule for the calculation of the savana ahargana (i. e., the number of civil days which have elapsed from a certain epoch up to a given date), according to the Romaka Siddhanta. The general principles of the calculation are those followed in all Indian astronomical books and therefore do not stand in need of elucidation. The special features of the calculation according to the Romaka are as follows. The proportion by means of which the number of the intercalary months of the given sum of years is calculated is  $\frac{7}{228}$ , i. e., seven months have to be added for each period of 228. This proportion results from the principles—stated in stanza 15—on which the luni-solar yuga of the Romaka Siddhanta is constructed. Nineteen solar years contain 235 lunar synodical months; in order to obtain the synodical months of a period of 228 Indian solar

months (=19 years) we therefore have to add seven to 228. For the purpose of converting the lunar months into savana days the Romaka Siddhanta employs the proportion \( \frac{11}{708} \); 703 lunar days contain 11 kshayahas \( i. e., \) omitted lunar days. Since, as we see from stanza 15, the yuga of the Romaka comprises altogether 1057500 lunar days out of which 16547 are kshayahas, the numerator of the above fraction would, strictly speaking, have to be increased by \( \frac{41}{1087500} \); but for simplicity's sake this rather insignificant fraction is neglected. About the additional quantity 514 (as well as other similar quantities involved in the calculations of the Romaka Siddhanta) see the introduction.—The beginning of the day is reckoned—not, in the usual Indian fashion, either from midnight or sunrise, but from sunset; and not from the meridian of Lanka (or Ujjayini) but from that of Yavanapura, i. e., Alexandria. The epoch finally from which the calculations start is the first of Chaitra 427 Saka elapsed, i. e., 505 A. D.

- 11. 12. 13. Three stanzas apparently containing a rule for calculating the ahargana according to the Paulisa Siddhanta. The details are obscure. Compare the Introduction.
- 14. According to the Saura (Siddhanta) there are in 180000 years 66389 intercalary months and 1045095 omitted lunar days.
- 15. The luni-solar yuga of the Romaka comprises 2850 years; (in these) there are 1050 adhimasas and 16547 omitted lunar days.
- 16. The sum of the months of the years of the yuga constitutes the solar measure; if we add the intercalary months we have the lunar measure; if (from the lunar months multiplied by 30) we deduct the omitted lunar days we have the savana measure; and if we add to the lunar measure the years we have the sidereal measure.

The lunar synodical months plus the revolutions of the sun give the lunar sidereal months.

- 17. Add 2227 to the ahargana and divide by 2520; divide the remainder by 360; the result are the elapsed years.
- 18. Add to them the current year, multiply by three and deduct four. Divide by seven; the remainder gives the Lord of the year, beginning from the sun.

- 19. Divide the ahargana by thirty, add to the resulting months the current month and multiply by two. Dividing by seven, the Lord of the month results from the remainder, beginning from the sun.
- 20. The Lord of the day is found by dividing the ahargana by seven. Multiply the latter by three, deduct one and add the elapsed horâs; multiplying by five and dividing by seven we find the Lord of the hour (horâ).
- 21. The Lord of the year is each fourth number (in the series of planets arranged in the order of the days of the week); the Lord of the month each third; the Lord of the hour each sixth; the Lord of the day each immediately following one.
- 22. What the (astrological) result of all this is with regard to the year and the month, that I shall explain in the composition of the horâtantra, etc., after having examined the utterances of the Munis on those points.

Rules for finding the so-called Lords of the year, month, day and hour.— The rule for finding the Lord of the year bases on the assumption of years of 360 days; the Lord of the year so constituted is that planet which rules over the first day. In order to facilitate the calculation, the rule directs us to divide the whole given ahargana into periods of  $2520 = 7 \times 360$  days; as during each of these periods the varshapati revolves through the whole series of seven, they may be disregarded in the calculation. The kshepa-quantity is manifestly added to the end that the calculation may start from the epoch of the karana. The days remaining—after the periods of 2520 days have been rejected—are divided by 360; to the resulting years one is added for the current year, they are multiplied by three because in the series of the planets arranged in the order of the days of the week the Lords of the years follow one another at intervals of three, and finally four are deducted (which is the same as adding three) in order to enable us to count the varshapatis from the sun, instead of Budha who is the Lord of the year of the epoch. finally divide by seven when the remainder shows the varshapati of the current year.—The Lord of the month is found in an analogous manner. The resulting number of months of thirty days each is multiplied by two because the Lords of the months follow one another at intervals of two places.—The Lord of the day is found by a simple division of the ahargana by seven.—The formula for the elapsed Lords of the hours would be: Lord of the day +5 (elapsed hours - 1)—for the Lord of the first hour is the Lord of the

day and the Lords of the hours succeed one another at intervals of five—; but, in order, apparently, to render the above expression more homogeneous,  $14 \times \text{Lord}$  of the day (which as being a multiple of seven does not change the final result) is added and we thus have 5 ( $3 \times \text{Lord}$  of the day -1 + elapsed hours). This latter expression being divided by seven, the remainder indicates the Lord of the hour.

- 23. Increase the ahargana by one and divide by 365; divide (the remainder) by 30; the quotient represents months and the remainder is to be considered as belonging to the Lords of the degrees of the signs.
- 24. (These Lords are as follows): Brahman, Prajāpati, Indra, Sīva, Chandra, Mânya (?), Vâsas (?), Lakshmî, Agni, Yama, Sûrya, Chandra, Indra, Go, Nirriti.
- 25. Hara, Bhava, Guha, the Fathers, Varuna, Baladeva, Vâyu, Yama, Vâch, Srî, Kuvera, the Mountains, Bhûmi, Brahman, the highest Person (Vishnu).

A rule, as it appears, for finding the Lords of the current degree which is roughly identified with the current day, years of 365 days being identified with total revolutions and months of 30 days with signs. Several of the names of the Lords of the degrees are doubtful; some others—as will appear from an inspection of the traditional text—had to be supplied in order to complete the required number, viz., thirty. We have not met in any other work with a similar enumeration of the Lords of degrees. The subject is of course one of altogether subordinate interest.

#### CHAPTER II.

#### DETERMINATION OF NAKSHATRAS, ETC.

- 1. A stanza of obscure import.
- 2. Add to the ahargana 1936 and divide by 3031; the quotient are the ghanas. Multiply the remainder by nine and divide by 248; the quotient are the gatis and the remainder is the pada.
- 3. Divide the ghanas by 16; multiply the remainder separately by three, divide by four and deduct the result taken as signs, etc., from the simple remainder taken as revolutions; add the ghanas multiplied by 2 and divided by 2971, taken as signs and so on.
- 4. One hundred and eighty five multiplied by the gatis and lessened by the tenth part of the gatis are the minutes. In case of the number of the pada being 124, half a gati is to be added (to the gatis) and the same amount is to be deducted from the pada.
- 5. For each half gati six signs are to be added together with four liptas and degrees equal in number to the remaining pada. According to the latter the result has to be added either as a positive or a negative quantity.
- 6. Deduct one from the pada and multiply by five, add 1094 and deduct from 2414; multiply the remainder by the pada and divide by sixty three; the resulting minutes (?).

Of the above stanzas we have succeeded in making out the sense in part only. They manifestly teach how to find the mean, and perhaps also the true, positions of the moon by means of a process more compendious than the one usually employed in Indian astronomy. What preliminary operation is prescribed in stanza 1, we are altogether unable

to say. Stanza 2 directs us to add a kshepa quantity of 1936 to the ahargana and thereupon to divide the latter into periods of 3031 days each which are called ghana. The remainder is to be multiplied by 9 and divided by 248, i. e., it is to be divided into periods of  $\frac{248}{9}$  days each which are called gati. The remainder of the last division is called pada. The whole given ahargana is thus subdivided into a certain number of ghanas plus a certain number of gatis plus a pada. The rationale of this subdivision is, that the period of  $\frac{248}{9}$  days very nearly represents one anomalistic month, while the ghana period of 3031 days is nearly equal to one hundred and ten such months. Hence in any integral number of ghanas and gatis the moon returns to her apogee (from which the calculation must be supposed to start) and thus no equation of the centre need be applied to it. The latter in fact depends solely on the remainder which is here called pada.

While the division of the ahargana into ghanas and gatis furnishes us at once, without any further calculation being required, with information as to the position of the moon with regard to her apogee, special calculations have to be performed to the end of finding her mean place. We have at first to ascertain how many revolutions the moon performs in one ghana. As we are so far ignorant of the moon's mean motion according to that Siddhânta whose teaching the text here summarizes, we employ the rate of motion as determined by the Sûrya Siddhânta, when we find that the moon's motion in 3031 days amounts to 110<sup>rd</sup> 11<sup>a</sup> 7° 31′ 23°. Rejecting the whole revolutions we might express the above as one revolution minus three quarters of a sign plus about  $\frac{1}{1283}$  of a sign. Instead of the last fraction the text employs  $\frac{2}{2971}$ .—The quantity representing the moon's motion during one ghana  $\left(1^{rd} - \frac{3^a}{4} + \frac{2^a}{2971}\right)$  has now to be multiplied by the number of ghanas contained within the given abargana. The resulting expression stands as follows (g=ghana)

$$g^{rev} - \frac{3g^4}{4} + \frac{2g^4}{2971}$$
 (I)

In order to get rid of the entire revolutions which are not needed, the number indicating the ghanas is divided by 16 so that instead of g we obtain 16 h + r (r=remainder). The expression (I) then assumes the following form

$$(16 \text{ h} + \text{r})^{\text{rw}} - \left(\frac{48 \text{ h} + 3 \text{ r}}{4}\right)^{6} + \frac{2 \text{ g}^{6}}{2791}$$

(if we allow g to remain in the third term).

Rearranging the terms we get

16 h w + r v - 12 h - 
$$\frac{3r^4}{4}$$
 +  $\frac{2g^4}{2971}$ .

Remembering now that 12  $h^* = h^{**}$  and that entire revolutions may be rejected, we finally obtain

$$r^{rw} - \frac{3}{4}r^{2} + \frac{2g}{2971}$$
, which agrees with the contents of stanza 3.

Calculating in the same way the mean motion of the moon during a gati (=  $\frac{218}{9}$  days) we find

 $1^{m} + (185 - \frac{1}{10})^{min}$ . Multiplying this expression by the number of gatis contained in the ahargana and rejecting entire revolutions we obtain

 $(185 \text{ gati} - \frac{\text{gati}}{10})^{\text{min}}$ , which agrees with the former part of stanza 4.

After having thus found the place of the moon at the end of the entire ghanas and gatis contained in the ahargana, it remains to calculate how far she has advanced in the remaining fraction of a gati which the text calls pada. This remainder presents itself in the form of ninths of days which may vary from 1 up to 247 (248 ninths being a full gati). now directs us to deduct 124 whenever the pada number exceeds 124, and in that case to add half a gati to the whole gatis found above. The reason for this is apparent; during 194 days = half a gati the moon advances from her apogee to the perigee where the equation of the centre again is equal to zero, and any calculation of the moon's true place may with advantage start from the last place at which the equation had been equal to zero. Only it is in that case not apparent why stanza 5 directs us to add, for that half gati, six signs plus four minutes to the moon's mean place; for the moon's mean motion in one half gati amounts to considerably more, viz., six signs plus about ninety-two minutes. Nor are we at present able to throw light upon the meaning of the processes prescribed in stanza 6. They possibly refer to the operation of finding the moon's true place, although we are more inclined to think that this latter point is treated in stanzas 4-9 of the next chapter. But as those stanzas themselves have, on the whole, remained obscure to us, no definite conclusion can for the present be arrived at.—Some further remarks on the point under discussion are to be found in the Introduction to this work.



7. The fourth part of the moon's longitude multiplied by nine gives the nakshatra in which the moon is at the time; the degrees are muhûrtas.—Half the difference in longitude between sun and moon multiplied by five gives the tithi which is explained in the same way, (viz., with regard to the muhûrta answering to the degrees).

The above stanza teaches how to find from the longitude of the moon the nakshatra in which she is at the time, and the tithi.—For the former purpose we have merely to remember that, as 12 signs are equal to 27 nakshatras, 1 sign is equal to  $\frac{9}{4}$  nakshatras. Divide therefore the signs of the moon's longitude by 4 and multiply by 9. And as the moon remains, according to mean measure, 30 muhûrtas in one nakshatra, the degrees of the moon's longitude divided by 4 and multiplied by 9 give the muhûrtas of the current nakshatra.—For the latter purpose we keep in mind that one tithi has elapsed when the difference of the moon's and the sun's longitude amounts to 12 degrees. Each sign of difference therefore answers to  $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$  tithis, and each degree to  $\frac{5}{2\times 30}$  tithis  $=\frac{5}{2}$  muhûrtas.

8. At the beginning of Capricorn the solar day (i. e., here, the savana day) is measured by 1591 palas to which three palas have to be added for each day; in the six signs beginning with Cancer three aggregates of three (added daily) give the measure of the night.

A very rough rule for calculating the length of the day and the night at any time of the year. The shortest day, at Avanti, is supposed to have the length of 1591 palas = 26 nadikas 31 palas. In the period intervening between the shortest and the longest day the days are supposed to grow by regular increments of three palas and again to decrease by the same amount in the other half of the year. The measure of the days in the one period furnishes at the same time the measure of the nights in the other period.

- 9. In the six signs beginning with Cancer multiply what the sun has passed through (i. e., the sun's longitude in signs) by two; the result is the length of the shadow at noon; in the six signs beginning with Capricorn (multiply in the same way and) deduct the result from twelve.
- 10. Take half of the midday shadow (of any given day) and (treating it as signs) add three signs; this gives the longitude of the sun, during his southern progress. During his northern progress deduct half of the midday shadow from fifteen.

Two very rough rules for finding the length of the gnomon's shadow from the sun's mean longitude, and vice versa the latter from the former.— The latitude of Avanti being supposed equal to the inclination of the ecliptic, the gnomon throws no shadow on the noon of the day on which the sun enters Cancer. The supposition then is that, when the sun has passed through Cancer and is at the first point of Leo, the shadow has reached the length of two angulis, and that each further sign adds two more angulis until the sun has reached the first point of Capricorn when the shadow will be 12 angulis long. Each further sign then takes away two angulis until the shadow will again have become zero at the moment when the sun again enters Cancer.—In order to find, by the reverse process, the longitude of the sun from the shadow, we, on any day during the sun's southern progress, divide the midday shadow by two and add three to the quotient, because at the moment when the sun enters on his southern progress his longitude already amounts to 3 signs.

During the six signs of the sun's northern progress the midday shadow is equal to twelve minus double the number of the signs passed through; therefore 2 multiplied by the signs passed through = 12 - shadow; therefore signs =  $6 - \frac{\text{shadow}}{2}$ . But as at the beginning of the northern progress the sun's longitude already amounted to 9 signs, we have to add 9 to the 6 of the above formula and we therefore have in conclusion: Sun's longitude in signs =  $15 - \frac{\text{shadow}}{2}$ .

- 11. Divide 36 by the sum of twelve and of the given shadow minus the midday shadow, and add the longitude of the sun; the result is the lagna, i. e., the ecliptic point on the eastern horizon. If the lagna is required for any time in the afternoon the result is to be deducted from six signs, and the remainder to be added to the sun's longitude.
- 12. (In order to calculate the shadow from the given lagna) deduct the longitude of the sun from the lagna; the resulting minutes are to be used as the divisor of 64800. Thus in the eastern hemisphere; in the western hemisphere those minutes have (before being used as divisor) to be deducted from the minutes of six signs.
- 13. From the result (in both cases,) 12 has to be deducted and the midday shadow has to be added; this is the calculation of the shadow according to the concise Vasishtha Siddhanta.

The above three stanzas contain rough rules, 1. for the calculation of the lagna (i. e., that point of the ecliptic which at a given moment is on the

eastern horizon) from the given shadow of the gnomon and 2. for the reverse calculation of the shadow from the lagna supposed to be known.—At the time when the sun is on the meridian, the shadow is equal to the middayshadow (known from stanza 9), and the interval between the sun and the ecliptic point on the horizon is then assumed to amount to three signs (of course an inaccurate assumption). The following proportion is now established: When the difference of the given shadow and the midday shadow amounts to zero, the longitude of the lagna amounts to the longitude of the sun plus three signs; to how much will it amount when the difference of the given shadow (whether in the forenoon or afternoon) and the midday shadow In order to establish a workable proportion (for amounts to so and so much. so far we only have a proportion one of whose members is zero) twelve is added to the first and to the third member of the proportion, so that it assumes the following form: When the difference of the given shadow and the midday shadow amounts to 12, the lagna amounts to longitude of sun plus three signs; to how much will the lagna amount when the difference of the given shadow and the midday shadow amounts to so and so much plus 12. Considering that the greater the difference between the given shadow and the midday shadow is (i. e., the nearer the sun is to the eastern horizon), the lesser the interval between sun and lagna will be; the formula for that interval assumes the form stated in stanza 11:

$$I = \frac{12 \times 8}{12 + \text{giv. shad.} - \text{mid. shad.}}$$

Adding to this the longitude of the sun we have the longitude of the lagna, for any time between sunrise and noon.—For any time in the afternoon the above formula gives, not the interval between the sun and the eastern ecliptic point, but the interval between the sun and the ecliptic point on the western horizon; the result has therefore to be deducted from 6 signs whereby it is transformed into the interval between the sun and the eastern ecliptic point.

Stanzas 12 and 13 contain the rule for finding the length of the shadow from the given lagna; it is simply the reverse of the preceding rule. Instead of signs the calculation is however carried on with minutes, so that the above formula for the interval between sun and lagna assumes the following form:

$$I = \frac{12 \times 3 \times 1800}{12 + \text{shad.} - \text{mid. shad.}} = \frac{64800}{12 + \text{shad.} - \text{mid. shad.}}$$

From this we easily derive:

Shad. = 
$$\frac{64800}{1}$$
 - 12 + mid. shad.

## CHAPTER III.

### Paulisa Siddhanta.

- 1. Multiply the ahargana by 120, deduct 33 and divide by 43831; the result is the mean longitude of the sun in due order (i. e., in revolutions, signs, etc.). Add twenty degrees to the sun's mean anomaly;
- 2—3. Corresponding to the signs of the anomaly we have the following (aggregates of) minutes which have to be deducted or added (from the sun's mean longitude); viz.

11, 48, 69, 69, 54, 25; and again:

10, 48, 70, 71, 54, 25.

Through them the mean longitude of the sun is turned into the true longitude.

The above three stanzas contain rules for finding the mean and true longitudes of the sun.—The former rule is simple (if we abstract from the kshepa-quantity – 33) and bases on the assumption of a sidereal year comprising 365<sup>d</sup> 6<sup>h</sup> 12<sup>m</sup>.—The method, on the other hand, for ascertaining the true place of the sun is very obscurely stated. It however appears that it has to be understood as follows.

In order to ascertain the sun's true place the kendra, i. e., the mean anomaly has to be found first; how to do this the text however fails to teach us.

The kendra once being found we are directed to increase it by twenty degrees; the reason of which appears from what follows. That the quantities stated in stanzas 2 and 3 represent different equations of the centre, there can be no doubt; for it is said at the end of stanza 3 that through them the mean

sun is rendered true. There are two series, each containing six such quantities; but as stanza 2 says that those quantities correspond to signs of anomaly, we must conclude that only six different equations are intended to be stated, and that hence the corresponding terms of the two series have to be added to each other. On doing this we obtain the following series of equations

and a nearer investigation leaves hardly any doubt that these values represent the sun's equations of the centre for the mean anomalies of 10°, 40°, 70°, 100°, 130°, 160°. According to the modern Sûrya Siddhânta the equations of the centre for the mentioned anomalies would amount to

24', 90', 132', 138', 107', 48'; a series not very widely differing from the one given above.

It now appears that the direction given above to add 20° to each anomaly aims at enabling the writer to state his equations of the centres—nominally at least—for entire signs of anomaly; for  $10^{\circ} + 20^{\circ} = 30^{\circ} =$ one sign;  $40^{\circ} + 20^{\circ} = 60^{\circ} =$ two signs and so on,

Another question is why the author prefers to state the equations of the centre for 10°, 40° etc. of anomaly, instead of giving, from the outset, the equations for 30°, 60° and so on.

The reason probably is that he originally intended to state the equations of the centre for whole signs reckoned not from the apogee of the sun, but from the beginning of the sphere, i. e., the first point of Aries. For stating the sun's equations of the centre for 10° 40° etc. of anomaly is the same as stating them for 90° 120° etc. reckoned from the beginning of the sphere, if only the longitude of the apogee amounts to 80°. But it is well known that the different Siddhantas teach the longitude of the apogee to amount to so much or about so much.

- 4—9. Six stanzas referring to the moon and most probably teaching how to find her true position. The details however are obscure. Compare the Introduction.
- 10-11. Twenty, sixteen and a half, seven minus one quarter multiplied by the equinoctial shadow (of a given place) and taken in direct as well as in reverse order give the vinadikas of ascensional difference.

Beginning from the day of the (vernal) equinox there takes place an increase of the length of the day, which is to be determined for the three signs beginning with Aries by means of the quantities (khanda) (determined above) being added, while they are to be subtracted from each other successively for the three signs beginning with Cancer; a decrease (to be determined in an analogous way) takes place in the six signs beginning with Libra.

12. This method of finding the vinadikas of ascensional difference furnishes accurate results for the country lying between the ocean and the Himalaya mountains; how accurate results are to be found for other localities I shall explain in the chedyaka-chapter.

A rough rule for finding the length of the day during the different seasons of the year in a given latitude.—The author at first—by a method whose details are not given—calculates the vinadikas of ascensional difference for the first three signs for those places where the equinoctial shadow is equal to one, and doubles the results so as to have ready the quantities which in each given case have to be added to the length of the equinoctial day. He thereupon directs us simply to multiply the doubled results by the given equinoctial shadow in order to find the ascensional difference for any given latitude. The further steps of the process are the customary ones and are moreover detailed in the Sanskrit Commentary.

- 13. The nadikas arising from the difference in longitude from Yavana (i. e., Yavanapura) are seven and a third in Avanti, nine in Varanası (Benares). I will now explain the calculation (of the difference in longitude) with regard to other places.
- 14. From the sum of yojanas multiplied by nine, divided by eighty, and then squared, subtract the square of the difference of the two latitudes; the square root (of the remainder) divided by six gives the desired nadikas.

The above two stanzas teach how the longitude of any given place is to be calculated. Stanza 13 states the distance in longitude of Ujjayini and Benares from Yavana (pura) i. e., undoubtedly, Alexandria. Stanza 14 teaches how the distance in longitude of any given place from a given meridian may be calculated. Let the Meridian be that of Ujjayini and let the distance in yojanas of the given place from Ujjayini be known. The first task is to express this distance in degrees. The equatorial circumference of the earth being assumed to amount to 3200 yojanas, we have the simple proportion—

3200 yoj. : 
$$360^{\circ} = \text{given yoj.}$$
 :  $x = \frac{360 \times \text{given yoj.}}{3000} = \frac{9 \times \text{given yoj.}}{300}$ 

We then take the right angled spherical triangle which has the distance of Ujjayini and the given place for its hypothenuse, and for its two sides, 1. that part of the parallel of latitude of the given place which lies between that place and the prime meridian and 2. that part of the prime meridian which lies between Ujjayini and the mentioned circle of latitude. The latter side is known, for it is equal to the difference of latitude of Ujjayini and the given place. The triangle is now treated as a plane one, and from the hypothenuse and the given side the third side—which represents the desired distance in longitude—is deduced. The result which comes out in degrees is turned into nådikås by being divided by six.

- 15. Half the nadikas of ascensional difference have to be subtracted from the nadikas of difference of longitude in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere they have to be added; reject the remaining ascensional difference.
- 16. One nakshatra comprises eight hundred minutes of arc. The tithi is to be calculated from (the longitude of) the moon lessened by (the longitude of) the sun, by means of twelve degrees (being used as the divisor). The time (past and to come of the moon's conjunction with a nakshatra) is to be calculated by a proportion founded on the motion (of the moon); the time of the current tithi is to be found from a proportion founded upon the difference of motion of sun and moon.
- 17. The (daily) motion of the sun amounts to sixty (minutes) minus three, three, three, two, one; plus one, one, one; minus nought, one, in turn.

A rough statement of the daily amount of motion of the sun during the twelve months of the year beginning with Chaitra. The amounts stand as follows:

18. In the light half of the month six degrees have to be subtracted and in the dark half as many have to be added; the minutes of the longitude



of the moon lessened by the longitude of the sun have to be divided by 360; the result is the karana. The remaining operations are to be performed as in the case of the tithi.

19. The fixed karanas begin from the middle of the fourteenth tithi of the dark half; they are called Sakuni, Chatushpada, Någa and Kimstughna. The other karanas are moveable. (All) karanas occupy half (of a tithi).

The above two stanzas teach how to calculate the karanas, i. e., half lunar days. Four of the sixty karanas of the month—whose names are given in the text—are fixed, i. e., the four names are bound to the second half of the fourteenth tithi of the dark half, to the two halves of the fifteenth of the same half and to the first half of the first tithi of the light half. The other karanas are chara, moveable, i. e., they recur, eight times each, at different places of the lunar month.—In order to find the current karana, we divide the difference in longitude of sun and moon by 360, i. e., the number of minutes of arc constituting one karana; the quotient then indicates the number of the elapsed karanas. In order however that the counting of the karanas may uniformly begin from Bava the first moveable karana, we, before division, deduct from the difference of longitude six degrees in the case of the light half of the month and add six degrees to it in the case of the dark half, Compare the table of the karanas given in Burgess-Whitney's Sûrya Siddhânta, p. 287.—The calculation of the elapsed nâdikâs of the karana is analogous to that of the tithis.

- 20. When the sum of the longitudes of the sun and the moon plus ten nakshatras amounts to six signs, it is called Vaidhrita; when it amounts to a complete circle it is called Vyatipâta; the time (of those conjunctures) is to be ascertained by means of the degrees passed through by the sun and the moon.
- 21. When the return of the sun towards the south (i. e., the summer solstice) took place from the middle of Aślesha, then the ayana was right; at the present time the ayana begins from Punarvasu.
- 22. When the degrees of the ayana are in the opposite direction (i. e., when the precession is retrograde), and the quantity to be added to the longitudes of sun and moon amounts to (as much as) the degrees of the sun's greatest declination (i. e., when the degrees of precession amount to 24); then the Vyatipâta takes place when the sum of the longitudes of sun and moon amounts to half a circle.

The Vyatipâta—aspect takes place when the sum of the longitudes of sun and moon amounts to 180°; the vaidhriti-aspect when it amounts to 360°. This definition, without any qualification, applies to the time of the Siddhântas when there was no precession, or when—as stanza 22 expresses it—the ayana had retrograded 24 degrees from the point which it formerly occupied, viz., the middle of Âsleshâ. At the time however when the solstice occurred at this latter point, there were 24°—or more strictly—23° 20′ precession (reckoned from the beginning of nirayana mesha) and hence, in order to express the condition of Vaidhrita and Vyatipâta, we should have to say: Vaidhrita occurs when

longit.  $sun-23^{\circ} 20' + longit$ .  $moon-23^{\circ} 20' = 12^{\circ}$ ; and Vyatipâta when longit.  $sun-23^{\circ} 20' + longit$ .  $moon-23^{\circ} 20' = 6^{\circ}$ . Rearranging the terms of these two equations of condition we have longit. sun+longit.  $moon=12^{\circ} + 46^{\circ} \cdot 40'$  and longit. sun+longit.  $moon=6^{\circ} + 46^{\circ} \cdot 40'$ .

Substituting nakshatras for signs, the right side of the former equation =  $3\frac{1}{2}$  nakshatras (the whole revolution being rejected); and the right side of the latter equation = 17 naksh. Now we may write for the former equation

longit. sun + longit. moon + 10 naksh. =  $3\frac{1}{2}$  naksh. + 10 naksh. =  $6^{\circ}$ ; and for the latter one

longit. sun + longit. moon + 10 naksh. = 17 naksh. + 10 naksh. = 12°.

Thereby the rule given in stanza 20 explains itself. When that rule applied, then the ayana was right, i. e., agreed with the rule given in stanza 20 for the determination of Vaidhrita and Vyatipata.

- 23. The equinox (vishuvat) occurs at the beginning of Aries and Libra; the Shadasitimukha within the degrees of that sign which precedes Libra (i. e. Virgo); those (degrees or) solar (days) which remain from the Shadasitimukhas are the days of the fathers.
- 24. The Shadasitimukha is placed at the fourteenth degree of Virgo, the eighteenth degree of Gemini, the twenty-second degree of Pisces and the twenty-sixth degree of Sagittarius.



The Shadasitimukhas are divisions of the ecliptic into arcs of 86°, beginning from the first point of Libra.—The sixteen degrees or solar days remaining between the fourth shadasitimukha and the first point of Libra are said to belong to the fathers, because whatever is given in them to the fathers is imperishable (Sa. Si. XIV. 6).

- 25. The northern progress of the sun begins from the first point of Capricorn, so also the solar seasons beginning with Sisira. Each season extends in time over two signs. The southern progress of the sun begins from Cancer.
- 26. The minutes of (the diameter of) the sun's disc, multiplied by sixty and divided by the sun's daily motion, give the number of nâdikâs which constitute the holy time on the occasion of the sun entering a new sign; half before (the sun's actual entrance) and half afterwards.

The samkranti actually takes place at the moment when the sun's centre enters the new sign; but the whole time from the entrance of the sun's eastern limb to the entrance of the western limb is considered holy. The proportion employed for the calculation of the length of that time is easily intelligible.

27. When the sun rises touching the end of a tithi and another day, the conjunction is the one, 'which touches three days'; while in the case of one day touching three tithis (we have the conjunction touching three tithis).

An explanation of two terms connected with tithivriddhi and tithihrasa. The former term refers to the case of a tithi beginning before the sunrise of a certain day and terminating after sunrise on the next day, so that it 'touches' three savana days. The latter term applies to the opposite case of one savana day touching three tithis.

28. Multiply the ahargana by 8 and divide by 151; the quotient indicates the degrees of Râhu (i. e., the moon's node), to which as many minutes have to be added as there are complete revolutions.

The above rule for calculating the place of the moon's node bases on the assumption that the node moves very nearly eight degrees in 151 days, whence it would follow that it performs a complete revolution in 6795 days. We are however told that for each full revolution performed within the period of the ahargana one minute has to be added to the place resulting from the rough process. Taking this correction into account we find that the accurate period of one revolution of the node is 6794 16 27 29.

- 29. [A stanza stating a certain correction to be applied to the place of the moon's node as found according to the rule given in stanza 28. Apparently twenty-five minutes have te be deducted from that place. We do not know what is meant by the 'vṛiśchika-bhâgâḥ' of Râhu.]
- 30. When the moon is more advanced in longitude than the head of Râhu and less advanced than its tail, she moves to the north of the ecliptic; when she is less advanced than the head and more advanced than the tail, she moves to the south of the asura, i. e., Râhu.
- 31. The moon is ninety degrees distant from Râhu when her latitude is at its maximum, (and the latitude then amounts to) 270 minutes; (the latitude) for other places is to be found by proportion.
- 32-37. [Six stanzas of obscure import. A few lines indeed lend themselves to translation and a few emendations are obvious; but we are unable to elicit from the text a connected meaning.]

## CHAPTER IV.

- 1. The square root of the tenth part of the square of the circum-ference—which comprises 360 parts—is the diameter. Having assumed the four parts of the circle (i. e. having divided it into four parts) the sine of the eighth part of a sign (i. e. of 225') (has to be ascertained).
- 2. Take the square of the Radius and call it the 'constant' (dhruva); the fourth part of it is (the square) of Aries (i. e. of the sine of one sign.) The 'constant' square is to be lessened by the square of Aries (i. e. one sign). The square roots of the two quantities (i. e. the square of Aries and the 'constant' lessened by the square of Aries) are the sines (viz. of 30° and 60° respectively).
- 3. In order to find the remaining desired (sines), take the double of the arc (whose sine you wish to find), deduct it from the quarter (of the circle), diminish the Radius by the sine of the remainder, and add to the square of half of that (viz. the Radius so diminished) the square of half the sine of double (the original) arc.
- 4. The square root of that sum is the desired sine. The 'constant' square lessened by that sum (is the square) of the remaining quantity (i. e. of the cosine of the given arc). Half of the 'constant' square is called (the square of) one and a half (viz. signs i. e. 45°).—Another method also is taught here.
- 5. Lessen the Radius by the sine of three signs (i. e. Radius) from which (three signs) double the required arc has been previously deducted, and multiply the remainder by sixty; the result is the square (of the desired sine). By deducting that square from the square of the Radius you obtain the square of the cosine.

The above four stanzas teach how to calculate the sines generally employed in Indian astronomy.—The formula expressing the relation of the diameter to the circumference is the usual one.—The sine of 30° is half of the chord of 60° which is equal to Radius; the sine of 60° is found by taking

the square root of the difference of R' and the square of sine 60°.—The method by which the other sines required are found will be understood with

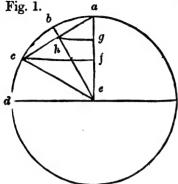

the help of figure 1. Of the arc the sine of which is required—let us say ab—double is taken=ac. The sine of this double arc=cf and the sine of the complementary arc (cd)=ef. By deducting ef from the Radius we get af and by drawing from h (i. e., the point marking the centre of the chord ac) the line hg parallel to cf we halve the line af and thus obtain the value of ag. The line hg again is half of cf, and ah i. e., the desired sine =  $\sqrt{hg^4 + ag^4}$ .—

The sines of 60° and 30° being given, the above method can of course be employed for finding the sine of 15° and so on.—The cosine of the given arc—Stanza 4 goes on to say—is found by deducting the square of the sine from the square of the Radius and taking the square root of the remainder. The sine of 45° is equal to  $\sqrt{\frac{R^3}{2}}$  (the square of the chord of 90° being 2R³ and consequently the square of half that chord *i. e.*, the sine of 45° being equal to  $\frac{2R^3}{4} = \frac{R^3}{2}$ ).

The so-called different method described in stanza 5 is not essentially different from the method described before. We are directed to multiply the difference of the Radius and the sine of the complement of twice the given are by 60, the product being equal to the square of the desired sine. Now in the above diagram

$$ah^{2} = hg^{2} + ag^{3}.$$
Now  $ag^{2} = \left(\frac{af}{2}\right)^{2} = \frac{af^{2}}{4}$  and
$$hg^{3} = \left(\frac{cf}{2}\right)^{2} = \frac{cf^{2}}{4} = \frac{ce^{2} - af^{2}}{4}$$

$$= \frac{ce^{2} - (ae - af)^{2}}{4} = \frac{2 \cdot ae \times af - af^{2}}{4}$$

Adding the expressions thus found for ag' and hg' we obtain

$$ah^{2} = \frac{af^{2}}{4} + \frac{2ae \times af - af^{2}}{4} = \frac{ae \times af}{2} = \frac{120 \times af}{2} = 60 \text{ af (ae} = R = 120).$$

6. The sines in Aries are 7; 15; 20+3=23; 20+11=31; 20+18=38; 45; 50+3=53; 60 minutes;

- 7. (To which have to be added in succession) 51; 40; 25; 4; 34; 56; 5; 0 (seconds).
  - 8. The sines in Taurus are 6; 13; 19; 24; 30; 35; 39; 43 minutes.
  - 9. The seconds in Taurus are 40; 3; 7; 51; 13; 13; 46; 56.
- 10. The sines from the end of the second sign (i. e. the sines in the third sign, Gemini) are, in minutes, 3; 6; 9; 12; 13; 15; 15; 16.
  - 11. The seconds are 42; 57; 42; 0; 47; 4; 49; 5.

Stanzas 6—11 contain the table of sines calculated for the Radius 120. As generally in Indian astronomy, the arcs for which the sines are calculated progress by 3° 45′, so that twenty-four sines have to be computed for the quadrant, each sign containing eight sines. By the minutes of the text we have to understand one hundred and twentieths of the Radius, by the seconds sixtieth parts of those minutes. The amounts stated for the sines of Taurus have to be added to the last sine of Aries; so likewise the amounts stated for Gemini to the last sine of Taurus.

The complete table of sines stands as follows:-

| No. | Aros.           | Sines.      | No. | ARCS.   | SINES.   |
|-----|-----------------|-------------|-----|---------|----------|
| 1.  | 3° 45*          | 7' 51"      | 13. | 48° 45′ | 90′ 13″  |
| 2.  | 7° 30′          | 15' 40"     | 14. | 52° 30′ | 95' 13"  |
| 3.  | 11° 15′         | 23′ 25″     | 15. | 56° 15′ | 99' 46"  |
| 4.  | 15°             | 31' 4"      | 16. | 60°     | 103' 56" |
| 5.  | 18° 45′         | 38′ 34″     | 17. | 63° 45* | 107' 38" |
| 6.  | 22° 30′         | 45' 56"     | 18. | 67° 30′ | 110' 53" |
| 7.  | 26° 15 <b>°</b> | 53' 5"      | 19. | 71° 15′ | 113′ 38″ |
| 8.  | <b>30°</b>      | 60 <b>′</b> | 20. | 75°     | 115' 56" |
| 9.  | 33° 45′         | 66' 40"     | 21. | 78° 45′ | 117' 43" |
| 10. | 37° 30′         | 73′ 3″      | 22. | 82° 30′ | 119'     |
| 11. | 41° 15′         | 79′ 7″      | 23. | 86° 15′ | 119' 45" |
| 12. | <b>4</b> 5°     | 84' 51"     | 24. | 90°     | 120' 1"  |

12. In Aries the minutes are 7, in the last sine 6; in Taurus they are 6; 6; 5; 5; 5; 4; 4; in Gemini they are 3; 3; 2; 2; 1; 1; 0; 0.

- 15. In Gemini they are 42; 15; 45; 18; 47; 17; 45; 16.

Stanzas 12—15 state the differences of the tabular sines. There is manifestly a lacuna after the first part of 13 extending over the end of 13 and the former part of 14, and the preserved part of 14 seems to be hopelessly corrupt; but this does no great harm, as the table of the differences of the sines can easily be drawn up from the table of sines as given above. It stands as follows:

| No. | SINES.      | Differences.   | No. | Sines.   | DIFFERENCES. |
|-----|-------------|----------------|-----|----------|--------------|
| 1.  | 7' 51"      | 7′ 51″         | 13. | 90′ 13″  | 5′ 22″       |
| 2.  | 15' 40"     | 7′ 49″         | 14. | 95′ 13″  | 5 <b>′</b>   |
| 3.  | 23' 25"     | 7′ 45″         | 15. | 99' 46"  | 4' 33"       |
| 4.  | 31' 4"      | 7′ 39″         | 16. | 103′ 56″ | 4' 10"       |
| 5.  | 38′ 34″     | <b>7′</b> 30″  | 17. | 107′ 38″ | 3′ 42″       |
| 6.  | 45' 56"     | 7′ 22″         | 18. | 110′ 53″ | 3′ 15″       |
| 7.  | 53' 5"      | 7′ 9″          | 19. | 113′ 38″ | 2' 45"       |
| 8.  | 60 <b>′</b> | <b>6′</b> 55″  | 20. | 115' 56" | 2' 18"       |
| 9.  | 66' 40"     | 6' <b>40</b> " | 21. | 117′ 43″ | 1' 47"       |
| 10. | 73′ 3″      | 6' 23"         | 22. | 119'     | 1' 17"       |
| 11. | 79′ 7″      | 6' 4"          | 23. | 119' 45" | 45"          |
| 12. | 84′ 51″     | 5′ 44″         | 24. | 120' 1"  | 16"          |

- 16. 17. 18. [Three stanzas apparently referring to the moon's latitude, which we are however unable to explain satisfactorily.]
- 19. By means of the shadow's entering into—and passing out of—a circle, whose diameter comprises as many angulis as the gnomon is high, the west-east direction is ascertained; and thereupon the north-south direction is found by means of figures shaped like barley corns.

The above process for ascertaining the different points of the compass is well known and requires no special elucidation. The customary height of the gnomon is twelve angulis. After the west-east line has been found, we describe two arcs of circles, taking the points where the line cuts the circle for centres; the line joining the points of intersection of those two arcs is the

north-south line. The figure formed by the two intersecting arcs is by Varâha Mihira likened to a barley corn; its ordinary name "matsya" bases on its resemblance to the outline of the body of a fish.

- 20. To the square of the midday shadow of the gnomon on the day of the equinox add 144 and take the square root of the sum. By this square root divide the product of 120 and the equinoctial shadow;
- 21. The quotient is the sine of latitude; the arc corresponding to that sine is the latitude.—Or else on any given day (after having gone through the process described) add to the result the sun's declination in the six signs beginning with Aries, and deduct it in the six signs beginning with Libra. The result is the latitude of the given place.

The two well known methods for ascertaining the latitude of a given place.—The first method avails itself of the equinoctial shadow and of the proportion

Equinoct. hypothenuse: equin. shadow=120 i. e. Radius: sine of latitude.

The second method dispenses with the knowledge of the equinoctial shadow and starts directly from the midday shadow of any given day. It thus ascertains the sun's zenith distance (the natâmsas), and by adding to it—or subtracting from it in the southern hemisphere—the sun's declination obtains the desired latitude.

22. Deduct the sun's declination from the latitude (in the northern hemisphere), and add it (in the southern hemisphere); divide the sine of (the remainder or the sum) by the square root of the difference of the squares of the sine (found by the above subtraction or addition) and the Radius, and multiply by twelve. The result is the length of the shadow at noon.

A rule for finding the length of the shadow at noon on any given day from the latitude of the place and the sun's declination. By either deducting the sun's declination from the latitude or adding it to the latter we obtain the sun's zenith-distance. We then establish the proportion

Square root of difference of squares of Radius and sine of zenith-distance: Sine of zenith-distance = 12 (i. e. length of gnomon): x (i. e. length of shadow). 23. The (sine of the) colatitude is found by taking the square root of the difference of the squares of the Radius and the sine of latitude.—The day-diameter is found by doubling the square root of the difference of the squares of the Radius and the sine of declination.

The former of these two rules teaches how to find the sine of colatitude (lamba) or, what is the same, the cosine of latitude.—The latter rule teaches the calculation of the day-diameter, i. e., in this place, the diameter of the circle described by the sun on any day for which the sun's declination is given.

- 24. The sines of declination of the sun at the end of Aries, Taurus and Gemini are twenty-four, forty-two and forty-eight plus twenty-four, fifteen and forty-eight sixtieths respectively.
- 25. The day-diameters (at the same places) are two hundred thirty-five, two hundred twenty-four and two hundred nineteen; the diameters of Taurus however and the last one (i. e. the day-diameter at the end of Gemini) are to be increased by forty and fifteen sixtieths respectively.

The two above stanzas apply the rules given before for finding the sun's declination and day-diameter to the calculation of the said quantities at the end of the different signs. The calculation is made with the Radius 120, the greatest declination being assumed to amount to 24°. Its result is exhibited in the following tabular statement in which the whole numbers represent unities of which the Radius contains 120, and the fractions sixtieths of those unities.

|                      | ARIES.                           | TAURUS.  | GEMINI.            |  |
|----------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--|
| Sine of Declination. | 24 <sup>24</sup> / <sub>60</sub> | 42 15 60 | 48 48 60           |  |
| Day-diameter.        | 235                              | 224-40   | $219\frac{15}{60}$ |  |

26. Multiply the sine of latitude by the diameter and by the sine of declination, and divide the product by the sine of colatitude and the day-diameter. Divide the minutes of the arc corresponding to the result by three. The quotient indicates the vinadikas of the ascensional difference.

A rule for finding the ascensional difference for any given latitude and

any given declination of the sun, and therefrom the respective length of the day and the night. For this purpose the so-called earth-sine (kujyå) has to be found, which is done by dividing the product of the sine of latitude and the sine of declination by the sine of colatitude. Thereupon the sine of the ascensional difference is found by dividing the product of the earth-sine and the Radius by the day-radius, i. e., half of the day-diameter found previously. Of this sine of the ascensional difference the arc is taken. As six minutes of arc go to one vinâḍikâ of time, the minutes, in order to be turned into vinâḍikâs, would have to be divided by six, but as, in order to determine the true length of the day, the double ascensional difference has to be added or deducted (according to circumstances), the divisor three is substituted for the divisor six.

27—28. Multiply the day-diameter by the sine of half the ascensional difference and divide by two hundred and forty; the result is the earth-sine (kujyâ). Take the square root of the sum of the squares of the earth sine and the sine of declination, and divide by that square root the product of earth sine and Radius. The quotient is the sine of latitude. Deduct the degrees of latitude from ninety; the sine of the remainder is the sine of colatitude.

A rule for finding the latitude and colatitude from the given ascensional difference. At first the earth-sine is found from the ascensional difference; the divisor is  $240 i. e. 2 \times 120 = 2$  R, since the multiplier is not the day-radius but the day-diameter. The earth-sine and the sine of declination are the two sides of a right-angled triangle whose hypothenuse (the measure of amplitude; agrå) is therefore known. A proportion is then established

Measure of amplitude: earth-sine = Radius: sine of latitude.

The complementary sine of the sine of latitude is the sine of colatitude.

- 29. Of the signs beginning with Aries take the square of the sine and of the sine of declination; by the square root of the difference of those squares multiply the diameter and divide by the day-diameter. Multiply the arc (of the sine thus found) by ten; the result are the vinâḍikâs of the rising of the signs.
- 30. Thus there are found beginning from Aries (i. e. for the three signs beginning with Aries) 278, 299 and 323 (as the vinâdikâs of rising); further on (i. e. for the three signs Cancer, Leo, Virgo) the same quantities

are valid in reverse order (323, 299, 278); and the six quantities taken in reverse order are valid for that half (of the ecliptic) which begins with Libra.

Stanza 29 gives the rule for finding the times occupied by the individual signs of the ecliptic in rising in the right sphere. At first there is found—from the sine of the sign of the ecliptic (reckoning from the beginning of Aries) and the sine of declination of the end point of the sign—the sine of that arc of the day-circle described by that end point, which, if reduced to terms of a great circle, furnishes the ascensional equivalent of the sign on the equator. In order to effect the reduction, the sine is multiplied by the diameter (instead of the Radius) and hence divided by the day-diameter (instead of the day-radius). The degrees of the arc thus found are divided by 6 in order to ascertain the nadikas (360°=60 nadikas), and then multiplied by 60 in order to give the vinadikas of rising; hence the text directs us to multiply the arc by ten.—Stanza 30 states the numerical results of the preceding rule for each sign of the ecliptic.

31. Three (i. e., the times of rising in the right sphere of the three first signs) are to be lessened by half the time of ascensional difference; three (i. e., the corresponding times for Cancer, Leo, Virgo) are to be increased by the same (amounts of ascensional difference) in the reverse order. In the same time which a sign of the ecliptic occupies in rising, the seventh sign from it goes to its setting.

A rule for calculating the time occupied by the signs of the ecliptic rising in the oblique sphere, i. e., in any given latitude.

32—33. Multiply the sine of the given degrees of northern declination by one hundred and twenty, i. e., Radius and divide by the sine of latitude. The time resulting from the arc corresponding to the sine (found by the above process) indicates the moment when the sun reaches, after sunrise, the prime vertical. The same time being deducted from half a day indicates when the sun in the western hemisphere (again reaches the prime vertical). The rule does not apply when the sun is in the six signs beginning with Libra.

A rule for ascertaining the time when the sun is on the prime vertical.—The samamandalasanku, i. e., the sine of the sun's altitude when the sun is on the prime vertical is found by comparing two similar triangles, the former of which is formed by the Radius, the sine of latitude and the sine of colatitude; while the sides of the latter represent the sine of the sun's

altitude when the sun is on the prime vertical, the sine of the sun's declination, and that part of the sun's day circle which is intercepted by the projections of the prime vertical and the six o'clock circle. On the supposition of the sun's declination not changing within one day, the sine of altitude thus calculated will enable us to fix that moment also when the sun again reaches the prime vertical in the western hemisphere.

The rule has of course no application in the case of the sun having south-declination.

34. Multiply the sine of declination by 240 and by the sine of latitude, and divide by the sine of colatitude. Divide thereupon by the day-diameter. The entire sixth part of the corresponding arc is the quantity by which the day is to be increased.

A rule for finding the ascensional difference, basing on the proportion sin colat. : sin latit. = sin declin. : kujyå.

The result is thereupon reduced to terms of Radius by another proportion.

35. Multiply, in the northern hemisphere, the sine of the sun's longitude by the sine of his greatest declination, and divide by the sine of latitude; the result are the so-called minutes of the sanku (i. e. of the sine of the altitude of the sun when the latter is on the prime vertical); from them the shadow of the sanku is to be found.

A rule for finding the sine of the altitude of the sun when the latter is on the prime vertical.—The first step is to find the sun's declination for the given time; this is done by means of the proportion

Radius: sin greatest declin. = sin sun's longit: sin declin.

Thereupon the sanku is found by comparing the two similar triangles of which the one is formed by the Radius, the sine of latitude and the sine of colatitude; and the other by the sanku, the sine of declination and that part of the sun's day circle which is intercepted by the prime vertical and the six o'clock circle.

The proportion established is:

sin latit. : Radius=sin declin. : śańku.



Combining the two proportions we get

 $\sin ku = \frac{\text{Rad} \times \sin \text{ great. declin.} \times \sin \text{ longit.}}{\sin \text{ latit.} \times \text{Rad}} = \frac{\sin \text{ great. declin.} \times \sin \text{ longit.}}{\sin \text{ latit.}}$ 

Therefrom the shadow of the gnomon at the moment when the sun is on the prime vertical may be found without difficulty.

- 36. That person, who determines the moment at which the sun crosses the prime vertical and who is able to produce general confidence in his calculations, thoroughly understands the theory of the sun.
- 37. "If the sun performs one complete revolution in a year, how much does he accomplish in a given number of days?" Such like calculations even an ignorant fellow can easily perform by means of lines drawn with a piece of chalk.
- 38. When the shadow of the gnomon completely coincides with the east-west line in a circle in which the directions have been marked, then the sun is on the prime vertical.
- 39. Multiply the Radius by the given sine of declination, and divide by the sine of colatitude; the degrees of the result indicate the distance from the east-west line at which the sun rises or sets (on the given day).

A rule for calculating the sine of amplitude (the so-called agrâ), founded on the proportion

sin colat.: R=sin declin.: sin amplit.

40. Multiply the sine of declination by 120 and divide by that (i. e. by the sine of amplitude as found in 114); the result is the sine of colatitude. Deduct the arc corresponding to that sine from 90; the remainder are the degrees of terrestrial latitude.

A rule for finding the terrestrial latitude, the sine of amplitude being given. The proportion is

 $\sin \text{ ampl.} : \sin \text{ decl.} = \mathbf{R} : \sin \text{ colat.}$ 

41. Take the twentieth part of the vinadikas to which the ascensional difference at the given time amounts, and put it down in two places. According as the sun has northern or southern declination, deduct that twentieth



part from—or add it to—the given nadikas (i. e. the nadikas which at the given time have elapsed since sunrise) multiplied by six.

- 42. The sine of the remainder (resp. the sum) is to be increased or diminished by the sine of the twentieth part (mentioned above), according as the sun has nothern or southern declination. Of the nadikas multiplied by six take the sine without applying (to the said nadikas) any correction.
- 43. Multiply the sine thus calculated (i. e. the sine of the remainder, increased or diminished in the way taught in 42) by the product of the day-diameter and the sine of colatitude, and divide by 28800. The quotient indicates the minutes of the sun's altitude.
- 44. Deduct the square of those minutes from 14400, and take the square root of the remainder. Multiply the square root by 12, and divide by the minutes of the altitude. The result is the shadow.

A rule for finding the length of the shadow at a given time.—The first step is to find the degrees of the ascensional difference which above was determined in terms of vinâḍikâs. The vinâḍikâs divided by 60 give the nâḍikâs, and as the ascensional difference had above been taken double (in order to determine the length of the day), 120 is substituted as divisor for 60. Six degrees going to one nâḍikâ, the final expression for the degrees of the ascensional difference is;

$$\frac{\text{Vinad.} \times 6}{2 \times 60} = \frac{\text{Vinad.}}{20}$$

The given nadikas (i. e. the nadikas which have elapsed from sunrise) are thereupon multiplied by six, whereby the number of corresponding degrees is found, and the degrees of ascensional difference as found above are deducted from them in the case of northern declination, and added in the case of southern declination,

The sine of the arc so determined is technically called 'satra' (cp. Siddhanta Siromani, Triprasnadhikara, 54). This satra increased by the sine of ascensional difference in the northern hemisphere—and diminished by it in the southern hemisphere—gives the sine technically called ishta antya. From it is found the so-called ishta hriti, i. e., the perpendicular from the sun to the udayasta satra, i. e., the line joining the points in which the sun rises and sets. (The ishta hriti represents the sum or difference of the sines of

two arcs, viz., that arc of the day circle which is intercepted by the sun and the six o'clock circle, and that arc which is intercepted by the six o'clock circle and the horizon).

The proportion employed is as follows:

Rad: antya=Rad. of day circle: hriti.

$$\therefore \text{ hriti} = \frac{\text{antyâ} \times \text{dyujyâ}}{120} = \frac{\text{antyâ} \times 2 \text{ dyujyâ}}{240}.$$

In order to find therefrom the sine of the sun's altitude the following proportion is employed

Rad: sin colat. = hriti: sin alt.

$$\therefore \sin alt. = \frac{anty4 \times 2 \text{ dynjy4} \times \sin \text{ colat.}}{120 \times 240 = 28800}$$

Taking the right angled triangle of which the Radius is the hypothenuse and the sine of altitude one side, we find the other side which is equal to the sine of the zenith-distance, the so-called drigjya:

We then finally establish on two similar triangles the proportion sin alt: sin zenith distance = 12 i. e., gnomon: shadow.

- 45. Take the square root of the sum of the squares of the shadow and of twelve; multiply it by the sine of colatitude, and by the product divide 172800; the quotient is called the first sine (prathama-jîvâ).
- 46. Multiply the sine of latitude by the (sun's) sine of declination of that day and divide by the sine of colatitude; put the result down separately. Deduct it from the first-sine, if the sun has northern declination; add it, if he has southern declination.
- 47. Multiply the first sine so modified, and the sine which had been put down separately, by 240, and divide by the double day-radius; the two corresponding arcs have to be added to each other if the sun has northern declination; while they have to be deducted in the case of southern declination. The resulting degrees divided by six give the nadikas.



A rule for finding the time of the day from the length of the shadow. The hypothenuse of the shadow having been found, the following proportion is established

hyp. shad.: 12 = Rad: sin altit.

Thereupon the following proportion

sin colat. : Rad = sin altit. : hriti.

The sine which commonly is called hriti (see above) is by Varâha Mihira called prathamajyâ. Its value is expressed by the following formula

$$prathamajy \hat{a} = \frac{12 \text{ Rad}^2}{\text{hyp. shad.} \times \sin \text{ colat.}} = \frac{12 \times (120)^2}{\text{hyp. shad.} \times \sin \text{ colat.}} = \frac{172900}{\text{hyp shad.} \times \sin \text{ colat.}}$$

Next the earth-sine is calculated by the following proportion

sin colat. : sin lat. = sin decl : earth sine

By deducting the earth sine from the prathama jîvâ in the northern hemisphere—and adding it in the southern hemisphere—we get the sine of that arc of the day circle which intervenes between the unmandala-circle and the place of the sun (which sine is commonly called kalâ; cp. Siddh Sir. as above. The so-called kalâ and the earth-sine are thereupon reduced, in the ordinary way, to the dimensions of a great circle, and we thus obtain the so-called sûtra-sine (see above) and the sine of ascensional difference. We take the arcs of both these sines and add them to each other in the northern hemisphere; while we deduct the latter from the former in the southern hemisphere. By dividing the sum—or difference—by six, we obtain the nâdikâs during which the sun has been above the horizon.

48. Or else multiply the measure of the day by six, and divide by the angulis of the shadow, after having added to them 12 and subtracted from them the angulis of the midday-shadow. The result are, in the eastern hemisphere, the nadikas which have elapsed since sunrise, in the western hemisphere, the nadikas remaining till sunset.

Another rule for finding the time, basing on the observation that, when the equation

given shadow + 12 - noon shad. = 12, holds good, the time is midday.

How many nadikas then will have elapsed since sunrise, if the left side



of the equation is equal to any given number, viz., the given length of the shadow at any time?—The resulting formula is

nâdikâs = 
$$\frac{12 \times \frac{\text{day}}{2}}{12 + \text{given shad.} - \text{noon shad.}} = \frac{6 \times \text{day}}{12 + \text{given shad.} - \text{noon shad.}}$$

49. Multiply the measure of the day by six, and divide by the given nadikas; lessen the quotient by twelve and add the midday-shadow. The result is the shadow due to the sun (at the given time).

The above rule for finding the length of the shadow for any given time is merely the reversal of the rule given in stanza 48. From the formula given there we derive

nådikås (12 + shad. – noon shad.) = 
$$6 \times$$
 measure of day  
: shad. =  $\frac{6 \times \text{meas of day}}{\text{nådikås}} - 12 + \text{noon shad.}$ 

50. The observed nadikas are to be increased—or else diminished—by the nadikas of the rising of the moon, according as it is day or night; by means of them the shadow of the moon is to be calculated in the same way as that of the sun.

A rule for ascertaining the length of the shadow due to the moon.— In the case of the moon rising before the sun the nadikas, which have elapsed between her rising and the rising of the sun, have to be added to the observed nadikas, i. e., the nadikas which intervene between sunrise and the moment for which the length of the shadow is required.

- 51. According to the methods successively taught for the calculation of the nadikas of ascensional difference, etc., the day-circle, declination and so on have to be ascertained (for the moon also); the previous rules apply also to her setting. The corresponding items for the other planets may be ascertained by appropriate reasoning.
- 52. 53. 54. Multiply the Radius by twelve, and divide by the square root of the sum of the squares of the shadow and of twelve. Multiply the result by the sine of latitude and divide by the sine of colatitude.—Again multiply the sine of greatest declination by the sine of the sun's longitude divided by the sine of colatitude; the result is the sine of the sun's amplitude.—Deduct from the latter sine the result obtained above in the case of the sun

having northern declination, and add it in the case of southern declination; multiply the difference (resp. sum) by the hypothenuse of the shadow, and divide by the Radius; the resulting angulis are the koṭi (perpendicular). The square root of the difference of the squares of the koṭi and the shadow is the bāhu (base).—In fixing the directions the bāhu is even (i. e. coincides with the east-west line), and at right angles to the koṭi.

A rule for finding the distance of the base of the gnomon (or else the distance of the end of the shadow) from the east-west line.—At first the sine of the sun's altitude is found by means of the following proportion

From this the base of the sun's altitude is found by means of the following proportion

Thereupon the sun's sine of declination for the given time is calculated by means of the proportion

Radius: sin great. declin. = sin sun's longit.: sun's sin declin.

and therefrom the sun's sine of amplitude by the following proportion

The expression for the latter therefore is

$$\sin \text{ ampl.} = \frac{\sin \text{ lat.} \times \sin \text{ great. decl.}}{\text{Rad.}} \times \frac{\text{Rad}}{\sin \text{ golat.}} = \frac{\sin \text{ lat.} \times \sin \text{ great. declin.}}{\sin \text{ colat.}}$$

We thereupon take, in the northern hemisphere, the difference of the sine of amplitude and the base of altitude—and the sum of the two in the southern hemisphere—, and thus obtain the distance of the base of the perpendicular, representing the altitude, from the east-west line. In order to reduce this distance to the terms of the small sanku, *i. e.*, the gnomon, the following proportion is established

the bhuja thus found being the distance of the base of the gnomon from the east-west line. This distance, ordinarily called bhuja, is by Varaha

Mihira called koți. It being here defined as the interval between the base of the gnomon and the east-west line, the presupposition is that the gnomon is so placed that the end of the shadow falls on the central point formed by the intersection of the east-west and the north-south line. If on the other hand the gnomon occupies the central point, the koți (or bhuja) is the interval between the end of the shadow and the east-west line.

- 55. Multiply the Radius by the interval between the shadow and the east-west line (i. e. by the koti = bhuja found above), and divide by the hypothenuse of the shadow. Of this result there has to be taken the difference (from the result found above, viz., the base of the sun's altitude), if there is sameness (i. e., if the bhuja of the tanku and the base of the sun's altitude are both measured in the same direction); while the sum has to be taken, if there is difference (i. e., if one of the mentioned quantities is to be measured from the north to the south, and the other from the south to the north). The result is the sine of the sun's amplitude.
- 56. Multiply the latter sine by the sine of colatitude, and divide by the sine of greatest declination; the result is the sine of the sun's longitude.—According to the rules here given for the sun the corresponding calculations have to be made for the other planets also.

The above rule for calculating the sun's longitude from the observed koti (=bhuja) i. e., the distance of the point of the shadow from the east-west line at a given moment is simply the reverse of the preceding rule.—The expression for the sine of the sun's longitude is as follows

sin longit. = 
$$\frac{\sin \text{ ampl.} \times \sin \text{ colst.}}{\text{Rad.}} \times \frac{\text{Rad.}}{\sin \text{ great. deel.}} = \frac{\sin \text{ ampl.} \times \sin \text{ colst.}}{\sin \text{ great. deelin.}}$$

### CHAPTER V.

### On the Moon's becoming Visible.

- 1. Take on the one hand the sum, and on the other hand the difference, of the distance of sun and moon and the difference of their declinations; multiply the two quantities thus obtained and take the square root of the product. Divide by that product the difference of the declinations, which previously has been multiplied by the latitude of the moon.
- 2. The result has to be deducted from the interval of sun and moon, if the moon's latitude has the same direction as the difference of the declinations; in the opposite case the result has to be added. In the case of the morning-twilight the directions as to adding and subtracting have to be reversed.
- 3. If that (corrected interval of sun and moon) rises in two nadikas, which we infer from the seventh sign of the ecliptic—counting from the sun—; then, the sky being clear, the moon is seen by men.

A rule for determining the distance from the sun at which the moon

becomes visible after new moon. Let (fig. 2) ES represent a segment of the Ecliptic, in which S is the place of the sun and E the point in which the moon's circle of latitude cuts the ecliptic. The moon's place is m. EB is a segment of the day circle—parallel to the Equator—described by the point E of the Ecliptic; BS a segment of the sun's circle of declination; md a segment of the moon's circle of declination. Treating all the arcs as straight lines, we have in the right angled triangle EBS



$$EB = \sqrt{ES' - BS'} = \sqrt{(ES + BS)(ES - BS)}$$

Now BS and md being parallel, the angles ESB and mdE are equal, and hence the two right angled triangles are similar. We thence find by proportion

$$Ed = \frac{B \ S \times E \ m}{E \ B}$$
.

By the amount of Ed so found the distance of the moon from the sun in the ecliptic has to be corrected. Ed has to be deducted in case of the moon's latitude and the difference of the declinations of the two bodies having the same direction; while it has to be added in the opposite case.—

The moon is first seen when her corrected distance from the sun amounts to so much that it sets—or, what is the same, that an equally large piece of that sign of the Ecliptic, that is seventh from the sign in which the sun is at the time, rises—in two nâḍikâs.

4. (The text and meaning of the first half of this stanza is doubtful; it possibly contains a remark of an astrological character, as explained in the Sanskrit—Commentary).

The twelfth part of the hypothenuse represents the illumined part of the moon; it is to be laid off in the direction of the base.

By the hypothenuse we have to understand the interval between sun and moon as in figure 2. The moon's diameter is supposed to be divided into fifteen angulis all of which are illumined when the moon is in opposition, i. e., at the distance of 180° from the sun. Hence the formula

Illumined part = 
$$\frac{15 \times \text{hyp.}}{180} = \frac{\text{hyp.}}{12}$$
.

- 5. The perpendicular is constituted by the difference of the declinations (of sun and moon) and of the latitude; of which two quantities the sum has to be taken if their direction is the same, otherwise the difference. The hypothenuse is the interval between sun and moon. The square root of the difference of the squares of those two sides is the base.
- 6. Let the perpendicular be laid off in that direction in which the sun is with regard to the moon, one degree being supposed equal to one anguli; in the same way the base and the hypothenuse are to be laid off with angulis.



7. First lay off the hypothenuse from the centre of the moon; then from the hypothenuse the perpendicular; then the base in the direction of the moon's centre. This base is called aksha (axis) on the moon's circumference. Measure out the illumined part from the middle (i. e., the hypothenuse which divides the moon into two halves); it has the shape of a bow.

Directions how to draw a diagram of the illumined part of the moon,

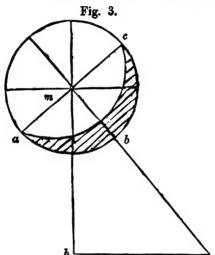

which are immediately intelligible from figure 3, in which S represents the sun's place and m the centre of the moon. The line mh, which ordinarily is called koti, Varaha Mihira calls bhuja, and h S which ordinarily is called bhuja he calls koti. The illumined part of the moon is abc; the angulis which determine the amount of the illumination are measured off on the diameter bm from the point b.

- 8. Multiply (the moon's) southern or northern latitude by the equinoctial shadow, and divide by 12. The resulting degrees are, in the case of the moon's rising, to be added (if the latitude is southern), and to be deducted (if the latitude is northern); the reverse has to be done at the time of setting.
- 9. From the longitude of the sun lessened by that of the moon (ascertain the number of the intervening signs); according as they are less or more than six, the rising of the moon has to be determined as taking place during the day or during the night, owing to the rising of the sun.
- 10. Having thus (i. e. in the way indicated in stanza 8) performed the subtraction or addition, deduct the moon's longitude, lessened by that of the sun, from half the circle; in the time (reckoned from sunrise) equal to the time of the rising of the remaining signs the moon goes to her setting.

The above are rules for finding the time of the moon's rising and setting.—First there is given a rule for the so-called drik-karman, which however neglects the ayana-drik-karman, and limits itself to the aksha-drik-

karman, i. e., that operation by which there is determined that point of the ecliptic, together with which a planet having latitude rises in a given terres-



trial latitude. In figure 4 E L B reP presents an arc of the Ecliptic, L m H
the horizon, m the moon's true place,
E its place in the Ecliptic to which it
H is referred—in the Indian fashion—by
means of a circle of declination, L that
point of the Ecliptic which rises together with the moon. In order to

determine E L, we look upon the triangle E m L as a plane one, in which the angle E m L is equal to the terrestrial latitude, and its complement m L E to the colatitude. We then establish the proportion

EL: sin latit. = Em: sin colatit.

$$\therefore EL = \frac{\sin \text{lat.} \times Em}{\sin \text{colat.}}$$

Substituting Equin. shad. for sin lat. sin colat.

we finally obtain

$$\mathbf{E} \; \mathbf{L} = \frac{\text{moon's lat.} \times \text{equin. shad.}}{12}.$$

The amount so found is added to, or deducted from, the moon's longitude, according as the moon has southern or northern declination.—Stanzas 9 and 10 present no difficulties.

# CHAPTER VI.

# LUNAR ECLIPSES (ACCORDING TO THE PAULISA SIDDHÂNTA.)

1. From the nadikas of the tithi, which, taking sunrise as the starting point, have elapsed or are yet to come, the corresponding minutes of motion of the moon have to be calculated. They are to be deducted from the moon's place (in case of the full moon tithi having terminated before sunrise), and we thus obtain the place of the moon at that time (i. e., the time of the termination of the full moon tithi, i. e., the time of opposition); while in the opposite case the minutes have to be added.

There is some corruption in the last line of the text of the stanza; but there can be no doubt about the general meaning. The longitude of the moon had hitherto been calculated for sunrise; now, when the discussion of lunar eclipses begins, it becomes requisite to find it for the moment of opposition, i. e., the end of the tithi of full moon. According as that moment precedes or follows the sunrise for which the moon's longitude had been found, the latter has to be diminished or increased by the amount of the moon's motion during the interval.

- 2. Deduct from the longitude of Råhu twenty-six minutes, and thereupon take the degrees intervening between Råhu and the moon. If these degrees are within thirteen, there is an eclipse; if within fifteen, there is the shadow of an eclipse.
- 3. Deduct the square of the minutes of the moon's latitude from the square of fifty-five, and take the square root of the remainder. Doubling it and operating upon it in the manner of the tithi, we find the time of the duration of the eclipse.
- 4. Lessen thirteen by the degrees of the interval between the moon and Råhu, and multiply by five; the result taken as vinådikås is to be added to the duration of the eclipse in the case of Råhu being more advanced in longitude than the moon; otherwise it is to be deducted.



The former half of stanza 2 refers back to the rule given in III. 29 concerning the place of the moon's node. Its latter half states the lunar ecliptic limits. By the expression 'shadow of an eclipse' we apparently have to understand a quasi-eclipse, i. e., the diminution of the moon's light by the penumbra (?)

Stanza 3 calculates the duration of the eclipse from the line 1 C

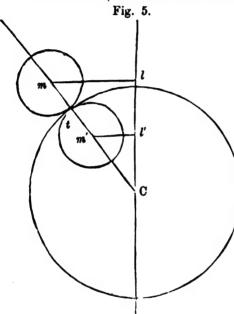

(fig. 5) which itself is determined as one of the sides of a right angled triangle of which m l i. e., the latitude of the moon at the moment of contact with the shadow is the other side, and m C i. e., the sum of the radii of the moon and the shadow the hypothenuse. Seventeen minutes are taken for the mean value of the moon's radius, and thirty-eight for the mean value of the radius of the shadow; the sum of these two quantities amounts to fifty-five. The time which the moon takes in passing—by means of the difference of the motions of sun and moon-along IC is half of the

total duration of the eclipse. This time is found by a proportion similar to that employed for finding the nadikas, past and to come, of a tithi, viz.

Minutes of diff. of motions: 60 nAd. = double the minutes of lC: duration of eclipse.

To the duration so found stanza 4 directs us to apply a correction whose rationale we are however unable to assign.

5. By five, diminished by the degrees of interval (between the moon and her node), let ten be diminished and multiplied, then multiply by four, take the square root and multiply the latter by twenty-one; the fifth part of the result indicates the minutes of total obscuration.

A rule for calculating the time of complete obscuration during a total eclipse of the moon.—The quantity to be calculated first is the latitude of the moon at the moment when complete obscuration begins. For this purpose

the sine of the degrees intervening between the moon and the node is calculated, according to the formula:  $\sin e = \frac{21 \times \text{degrees}}{10}$  (21 being the sine of 10 degrees if the Radius=120, and ten degrees being introduced into the formula, because in the case of a total eclipse the interval between moon and node must be less than 10 degrees.) The sine of latitude is then calculated on the assumption of the moon's greatest latitude amounting to 240', whence the proportion

Radius: sin great. latit. = 
$$\frac{21 \times \text{degrees}}{10}$$
: sin lat.  
:. sin lat. =  $\frac{240 \times 21 \times \text{degrees}}{120 \times 10}$  =  $\frac{21 \times \text{degrees}}{5}$ .  
Having thus found m'l' (fig. 5) we have
$$l'C = \sqrt{m'C' - m'l''} = \sqrt{(Ct - tm')^2 - \frac{(21)^2}{25} \times \text{degr.}^2}$$
=  $\sqrt{(38 - 17)^2 - \frac{(21)^2}{25} \times \text{degr.}^2} = \frac{21}{5} \sqrt{25 - \text{degr.}^2}$ 

$$= \frac{21}{5} \sqrt{(5 - \text{degr.})(5 + \text{degr.})} = \frac{21}{5} \sqrt{[5 - \text{degr.}][10 - (5 - \text{degr.})]}$$

Multiplying this last expression by two, in order to find the whole duration of total obscuration, we finally have:

Minutes of total obscuration

$$= \frac{21}{5} \times 2\sqrt{[5 - \text{degr.}][10 - (5 - \text{degr.})]}$$
$$= \frac{21}{5}\sqrt{4[5 - \text{degr.}][10 - (5 - \text{degr.})]}$$

- 6. Within a time equal to the difference of half the duration of the eclipse and half the period of total obscuration the shadow swallows the whole moon.—The direction of the contact and the separation is to be determined by means of the degrees of the interval between the moon and the node.
- 7. That direction is opposite to the direction of the moon's latitude. Divide the quadrant of the moon's circumference into thirteen parts, and from the east-point lay off the degrees of the direction of the eclipse (i. e., the degrees of the valana or deflection). At the point thus determined the parvan, i. e., the beginning of the eclipse takes place.
- 8. Multiply the degrees of terrestrial latitude by a quarter of the moon's circumference, and again by the degrees intervening between the moon and the zenith, and divide by 8100; the result is the deflection (valana) which is north in the eastern hemisphere, south in the western one.

A rule for calculating the socalled aksha valana, i. e., the deflection due to latitude (the ayana valana being altogether neglected). The rule given in stanza 8 for the aksha valana is based on the proportion: If 90° zenith-distance give a deflection equal to the terrestrial latitude, how much do the given degrees of zenith distance give?—This is combined with the further proportion: If 90° give an arc equal to one quarter of the moon's circumference, how much do the calculated degrees of deflection give?—The resulting formula for the arc of deflection to be laid off on the moon's circumference is

$$Arc = \frac{\text{senith dist.} \times \text{latit.} \times \frac{1}{2} \text{ circumf.}}{90 \times 90 = 8100.} \text{ of moon}$$

We do not know the reason for the direction—given in stanza 7—to divide each quarter of the circumference into thirteen parts.

- 9. During a total eclipse dark yellow is to be declared the peculiar colour of the moon; her colour is dusky in the case of eclipses taking place during the rising or setting of the moon; and waterish in the case of partial eclipses.
  - 10. [A stanza of doubtful import; see the Sanskrit Commentary.]
- 11. Describe in one place (i. e. from one centre) three circles, one, viz., the moon's circle with a string measured by seventeen minutes, a second one, viz., the circle of the shadow with a string of thirty-eight minutes, and a third one, viz., the circle of duration with a string equal in length to the sum of the two quantities.
- 12. (Ascertain) by means of the degrees (of deflection) to be laid off in the direction stated above the east and west-line of Lanka, and draw on both sides of it thirteen long lines, at equal distances from one another.
- 13. This is a concise description of the projection of a lunar eclipse, the details of which are to be known from explanation. The first contact, the complete obscuration and the duration are there seen through appropriate constructions,
- 14. In a lunar eclipse the moon is seen to touch the shadow of the earth from the west-side; in the same way she touches, in a solar eclipse, the sun from the west-side; hence the eastern part of the moon is first touched, but not that of the sun.

Stanzas 11-13 contain some rather general directions how to draw the projection of a lunar eclipse, on the ground of the åksha valana previously calculated. Compare the Sanskrit Commentary.

### CHAPTER VII.

# Solar Eclipses, according to the Paulisa Siddhanta.

1. As many nadikas as there remain until midday (from the time of conjunction), or as many as have elapsed since midday, have to be multiplied by six. The thirtieth part of the corresponding sine is the "bending" (displacement) of the tithi (i. e. the parallax in longitude).

A rule for calculating the parallax in longitude. We ascertain the hour angle (multiplying the given nadikas by 6, six degrees going to each nadika), and establish the following proportion:

Radius: greatest parallax = sin hour angle: desired parallax.

The greatest parallax being assumed equal to the mean motion during four nadikas, we thus have:

Desired parallax = 
$$\frac{4 \times \sin \text{ hour angle}}{120} = \frac{\sin \text{ hour angle}}{30}$$
.

# 2—4. [Three stanzas of doubtful import.]

5. Deduct twenty-six minutes from the longitude of Râhu, and take the degrees intervening between Râhu and the moon. If they are within thirteen, there takes place an eclipse of the moon; and an eclipse of the sun, if they are within eight.

A stanza agrreeing, as far as lunar eclipses are concerned, in contents and enunciation with stanza 2 of chapter VI.

6. Deduct, in the case of the moon, the square of the degrees of the interval from 169, in the case of the sun from 64; the square roots of the remainders minus their fourth parts indicate the duration of the lunar and solar eclipses.



If we calculate the moon's latitude at the moment, when complete obscuration begins, in the manner taught in stanza 5 of the preceding chapter, with the one difference of making the greatest latitude equal to 270 (not 240) minutes, we obtain

$$\begin{array}{c} \text{latitude} = \frac{270 \times \frac{91}{10} \times \text{degrees of interval}}{120} \\ = \frac{270 \times 2 \times \text{degrees}}{120} = \frac{9 \times \text{degrees}}{2} \text{ (approximately)}. \end{array}$$

By means of the latitude so found, and assuming half the sum of the diameters of moon and shadow to be equal to 58 minutes, we find—in the customary manner

Measure of half duration of eclipse = 
$$\sqrt{58^{3}-\text{latit.}^{3}}$$
  
=  $\sqrt{58^{3}-\frac{81}{4}(\text{degrees of interval})^{2}} = \frac{9}{2}\sqrt{\left(\frac{58\times2}{9}\right)^{3}-\text{degrees}^{3}}$   
=  $\frac{9}{2}\sqrt{13^{3}-\text{degrees}^{3}}$  (approximately).

In order to find from the latter expression the whole duration of the eclipse in terms of nadikas, we multiply it by  $2 \times 60$ , and divide by the difference of the daily motions of sun and moon, when we obtain:

duration of eclipse=
$$\frac{2\times9\times60}{780\times2}$$
  $\sqrt{169-\text{degrees}^2}$ = $\frac{9\times6}{78}$   $\sqrt{169-\text{degrees}^2}=\frac{3}{4}$   $\sqrt{169-\text{degrees}^2}$ .

In the case of a solar eclipse we find by an analogous process, and assuming half the sum of the diameters of sun and moon to be equal to 35 minutes:

Measure of half the eclipse = 
$$\sqrt{35^3 - \frac{81}{4}} \times \text{degrees}^2$$
  
=  $\frac{9}{2} \sqrt{\left(\frac{35 \times 2}{9}\right)^3 - \text{degrees}^2} = \frac{9}{2} \sqrt{64 - \text{degrees}^2}$  (approximately).

And for the duration of the whole eclipse in nadikas

Duration = 
$$\frac{2 \times 9 \times 60}{780 \times 2}$$
  $\sqrt{64 - \text{degrees}^2}$   
=  $\frac{3}{4}$   $\sqrt{64 - \text{degrees}^2}$  (approximately).

# CHAPTER VIII.

Solar Eclipses, according to the Romaka Siddhanta.

1. Multiply the ahargana by 150, deduct 65, and divide by 54787; the result is the mean longitude of the sun in due succession (i. e. revolutions, signs, etc.), according to the Romaka-Siddhanta.

This rule follows immediately from the nature of the yuga acknowledged by the Romaka Siddhânta, as described in I. 15. Instead of  $\frac{2850}{1040958}$  the reduced fraction  $\frac{150}{54787}$  is employed. Sixty-five is the kshepa—quantity enabling the calculations to start from the epoch chosen.

2. The operation of finding the true places of the sun and the moon is performed by means of the quantities (about to be stated) measured for half signs of the anomaly of sun and moon, and arranged in direct as well as inverse order. Of the sun (the mean longitude) has to be deducted from half of Gemini, i. e., from two and a half signs.

The Romaka Siddhanta calculates the equation of centre of the sun and moon for each half sign, i.e., progressing from 15 to 15 degrees. The six quantities thus obtained for the first quarter of the circle are employed for the second quarter in the inverse order and so on.—In order to obtain the kendra, i.e., the anomaly of the sun we have to take the difference of his mean longitude and of the longitude of his apogee, which is estimated at  $2\frac{1}{2}$  signs =  $75^{\circ}$ .

3. Twenty increased in succession by fifteen, fourteen, ten and four, and diminished by six and fourteen are the minutes (which added up in succession give the amounts of the equation for 15° 30° 45° etc). Eighteen and five seconds have to be deducted (from the first and second quantities); (to the four others) two, ten, sixteen, eighteen seconds have to be added.

The six quantities indicated in the above stanza stand as follows:

Digitized by Google

34' 42"; 33' 55"; 30' 2"; 24' 10"; 14' 16"; 6' 18";

# which added up give the following equations

| Anomaly  | •,•• | 15°     | 30°     | <b>4</b> 5° | 60°      | <b>7</b> 5° | 90°      |
|----------|------|---------|---------|-------------|----------|-------------|----------|
| Equation |      | 34′ 42″ | 68′ 37″ | 98′ 39″     | 122* 49* | 137′ 5″     | 143′ 23″ |

4. Multiply the ahargana by 38900, deduct 1984, and divide by 1040953; the quotient indicates the mean longitude of the moon.

This rule follows immediately from the constitution of the yuga assumed in the Romaka Siddhanta (excepting the kshepa quantity).

5. Multiply the ahargana by 110, add 609, and divide by 3031; the quotient gives the position of the moon's kendra at sunset in Avanti.

The assumption here is that the kendra of the moon performs 110 revolutions in 3031 savana days or, in other words, that the latter period contains 110 anomalistic months.

6. One degree plus 14, 11 and 2 (minutes); four times eighteen (i. e., seventy-two) lessened by eight times three (24); five times six (30); and sixty minus eight times six (12). The last two quantities are to be lessened by one.

A statement of the differences of the moon's equation of the centre, taken from fifteen to fifteen degrees. By adding up the stated quantities we obtain the following table

| Anomaly  | 15°    | 30°    | <b>4</b> 5° | 60°    | <b>7</b> 5° | 90°    |
|----------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| Equation | 1° 14′ | 2° 25″ | 3° 27′      | 4° 15′ | 4° 44′      | 4° 56′ |

7. The daily motion of the moon amounts to 790 minutes, that of the moon's anomaly to 784. By taking the difference of the true motions (on two consecutive days) we obtain the past true daily motion, as well as the one during the coming night (i. e. nychthemeron).

8. Multiply the ahargana by 24, add 56266 and divide by 163111; the result is the successive position (in revolutions, signs, etc.) of the head of Råhu (i. e., the moon's ascending node), reckoning backwards from the end of Pisces (= first point of Aries).

Twenty-four revolutions of the node — whose movement is retrograde — are supposed to take place in 163111 savana days.

9. As many nadikas as there remain until midday, or else as many nadikas as have elapsed since midday, are to be multiplied by six. The thirtieth part of the corresponding sine is the displacement of the tithi, (i. e., the parallax in longitude).

A rule literally agreeing with the corresponding rule of the Paulisa Siddhanta (VII. 1).

10. And from the nadikas which have elapsed since sunrise calculate the orient ecliptic point; from the latter plus nine signs (i. e., from the point called vitribha or tribhona) ascertain the degrees of declination.

A rule for finding the highest point of the ecliptic, the so-called tribhona or vitribha, whose longitude is less by three—or more by nine—signs than that of the orient ecliptic point.—In order to find the zenith distance of that point we have at first to determine its declination.

- 11. Multiply the sine of the difference of the orient ecliptic point, of three and of the node by two, and divide by sixty. The result in degrees is to be deducted from the declination (calculated above) if the directions of the two are opposite; while the two are to be added, if the result (and the declination) have the same direction.
- 12. If northern, (the declination so corrected) deducted from the terrestrial latitude—and, if southern, added to it—is to be considered as the southern (zenith distance of the tribhona); while if northern and greater than the terrestrial latitude it is to be viewed as northern (zenith distance).

A process preliminary to the calculation of the parallax in latitude. What we require—and what generally is ascertained in Hindu Astronomy to that end—is the zenith distance of that point of the ecliptic which has the greatest altitude (which point is called vitribha or tribhona); the sine.

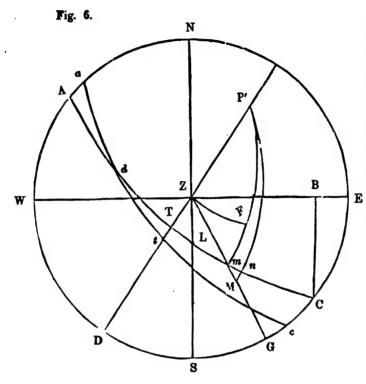

of which distance is technically called drikkshepa (TZ in figure 6; in which figure AC is the Ecliptic, ac the moon's orbit, and P'ZTD the projection of a great circle passing through the pole of the Ecliptic, the zenith and E the tribhona T, and cutting the moon's orbit in t).

The Romaka Siddhanta however makes the amount of the parallax of latitude to depend not on the drikkshepa, but on the sine of t Z. In order to calculate this latter quantity it at first calculates t T. There having been ascertained d T i. e., the interval between the tribhona and the moon's node, the following proportion is established

Rad: sin greatest latit. of moon = sin d T: sin t T.

The greatest latitude being assumed equal to 240', we have  $\sin t T = \frac{240 \times \sin d T}{120} = 2 \sin d T.$ 

The resulting minutes are turned into degrees by being divided by sixty.

To t T so found T Z ought to be added in order to find the zenith distance of t; but instead of T Z there is taken LZ which is known from the declination of L and the terrestrial latitude.

13. Multiply the daily motion of the moon by the sine of that (zenith distance as found above), and divide by 1800; the result is the parallax in latitude. The mean measure of the sun is thirty minutes, that of the moon thirty-four.

14. Multiply the sine of the distance of the moon, which (at the moment of conjunction) has the same longitude (with the sun), from the node by twenty-one and divide by nine; take the sum of the result and of the parallax in latitude, if there is sameness of direction; and the difference of the two, if there is opposition.

Rules for finding the parallax in latitude and the moon's true latitude. The rule for finding the parallax is founded on the supposition that the greatest parallax is equal to the fifteenth part of the moon's daily motion; we therefore have the proportion

.. Parallax = 
$$\frac{\text{daily motion} \times \sin \text{ sen. dist.}}{16 \times 120}$$

In order to find the latitude of the moon we at first establish the proportion

Radius: sine of greatest latitude (=270')=given sine of moon's distance from node: desired latitude.

We therefore have

Latit = 
$$\frac{270 \times \sin \text{ distance}}{120} = \frac{27 \times \sin \text{ dist.}}{3 \times 4} = \frac{21 \times \sin \text{ dist.}}{3 \times 4 \times 21} = \frac{21 \times \sin \text{ dist.}}{3 \times 3} =$$

By increasing or diminishing the latitude so found by the parallax found above we obtain the true latitude.

- 15. Multiply the true motion of the sun and the moon by their mean measure, and divide by the mean motion; the result is the true measure, in minutes, of the two bodies at the given time.
- 16. Deduct the square of the avanati (i. e. the latitude of the moon as corrected for parallax of latitude) from the square of half the sum of the measure of sun and moon. From the double square root of the remainder determine the time (of the eclipse), as in the case (of the calculation) of the elapsed portion of a tithi.



A rule for determining the duration of the eclipse. We at first take the right angled triangle of which half the sum of the diameters of sun and moon forms the hypothenuse, and the moon's corrected latitude the perpendicular; the base of this triangle represents half the time of the duration, expressed in minutes of arc. We then establish the proportion

Minutes of difference of sun's and moon's motion: 60 nadikas = minutes of arc of duration of eclipse: nadikas of duration.

- 17. As many minutes as there remain on the corrected latitude being deducted from half the sum of the measures of sun and moon, so many angulis of the sun know to be obscured by the moon.
- 18. Describe the circle of the sun with half his diameter and mark off from its centre the true latitude, in its appropriate direction. From the end of that latitude describe the circle of the moon with half her diameter, and thereby show the amount of obscuration.

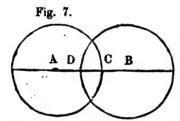

In diagram 7 A is the centre of the sun, B that of the moon, AB the moon's true latitude. The obscured amount D C is therefore equal to Sun's Radius minus AD; which latter quantity is itself equal to the true latitude minus the Radius of the moon. Hence the obscured amount is equal

to the sum of the two Radii minus the latitude.—The rule for delineating the eclipse, given in stanza 18 presents no difficulties.

### CHAPTER IX.

#### Solar Eclipses according to the Sûrya Siddhanta.

1. According to the Sûrya Siddhânta the (mean place of the) sun is found successively (i. e., in revolutions, signs, etc.) by multiplying the ahargana by 800, deducting 442, and dividing by 292207; (the place so found is) for midday at Avanti.

According to I. 14 the Sûrya Siddhânta teaches that 180000 revolutions of the sun take place in 65746575 days. Hence the sun performs in a given ahargana

 $\frac{180000 \text{ w} \times \text{ahargana}}{65746575}$ , which fraction reduced by 225 is equal to  $\frac{800 \times \text{ahargana}}{292207}$ .

The kshepa quantity—442 is introduced in order to enable us to start in the calculation from the epoch of the Panchasiddhantika, viz., 427 Saka. About its calculation see later on.

2. Multiply the ahargana by 900000, deduct 670217, and divide by 24589506; the result is the (mean place of the) moon.

From the elements of the yuga of the Sûrya Siddhânta as stated in the first chapter we deduce the number of the sidereal revolutions of the moon within that period, and thus obtain 2406389. In order to find the revolutions in a given ahargana we therefore should have to multiply the latter by 2406389 and divide—as in the case of the sun—by 65746575. These being however rather unwieldy numbers, 900000 is substituted for the former and 24589506 for the latter. The substitution involves an inaccuracy; for—as appears from an exact calculation the steps of which are exhibited in the Sanskrit Commentary on the above stanza—the motion of the moon within a given ahargana strictly amounts to

900000 x sharg. 746166 x sharg. 24589506 24589506 x 65746575



The former quantity only is introduced into the general rule for finding the moon's place; the latter one is provided for by a special correction stated further on.—About the kshepa-quantity see later on.

3. Multiply the ahargana by 900, add 2260356, and divide by 2908789; the result is the place of the moon's uchcha.

The above rule implies that 900 revolutions of the moon's uchcha take place in 2908789 savana days. Ascertaining therefrom the length of one revolution and the number of revolutions in one mahayuga, we find for the latter 488219. The expression for calculating the motion of the uchcha in a given ahargana would therefore be \frac{488219 \times \text{sharg.}}{1577917800} (the denominator of the fraction being the savana days of a mahayuga).

The fraction  $\frac{488219}{1577917800}$  is transformed (see Sanskrit Commentary) into  $\frac{900}{2908789} + \frac{86791}{1577917800 \times 2908789}$ , of which expression only the former term is employed for the general rule, while to make up for the neglect of the latter a correction is stated in the next stanza.

4. Multiply the revolutions of the moon by 51, and divide by 3120; deduct the result taken as seconds.—Also multiply the revolutions of the moon's uchcha by 10 and divide by 297; the resulting seconds are to be added to the moon's uchcha.

This stanza states the corrections referred to above, which have to be applied to the mean places of the moon and her apogee as calculated according to the general rules embodied in stanzas 2 and 3.—A calculation (about whose details see the Sanskrit Commentary) shows that, in order to make up for the terms neglected in the general rule,  $^{51}_{3120}$  seconds for each completed revolution have to be deducted from the moon's mean place; and that on the other hand  $\frac{10}{297}$  seconds for each revolution have to be added to the place of the moon's apogee.

- 5. Multiply the ahargana by 270, add to it——, and divide by 1834582; the result is the place of Råhu in revolutions, etc.
- 6. Deducting this from 12 signs we have the head of Råhu (i. e., the moon's ascending node): while by adding six signs we have the tail of Råhu (i. e., the descending node). The minutes of arc intervening between Råhu and the moon (serve to calculate) the moon's latitude; 270 minutes (are the greatest latitude).

The above rule for calculating the place of the moon's node requires the assumption of 232226 revolutions of the node in a mahayuga; for in that case we have the proportion  $\frac{232226}{15779.17800}$ , which may be reduced to  $\frac{270}{1834582}$ .

The line stating the kshepa quantity of Rahu is too corrupt to lend itself to emendation; we may however in this place state the principles on which all the kshepa quantities given in the preceding stanzas of this chapter are calculated. They of course all have the purpose of throwing the rules for finding the mean places into a shape enabling us to begin our calculations not from a very remote period—which would oblige us to use inconveniently large multipliers and divisors—but from the epoch of the Pañchasiddhântikâ, viz., 427 Saka. From tentative calculations it appears that the kshepas exhibited by Varaha Mihira are calculated, not from the beginning of the Kaliyuga or the Mahayuga, but from the beginning of the Kalpa. We therefore have to form the ahargana from the beginning of the Kalpa down to 427 Saka (cp. the Sanskrit Commentary and also Jour. Asiat. Soc. of Bengal vol. LIII. 1884 p. 268 ff), and to treat that ahargana according to the general rules for calculating the mean places. We thus find that the place of the sun at the epoch of the Panchasiddhantika was - 42 rv 292207 But as the Sûrya Siddhânta makes all its calculations for midnight, while Varaha Mihira declares that the rules given by him are adapted to midday, we have to deduct a further amount equal to the sun's motion during half a day  $\left(=\frac{800}{2\times292207}=\frac{400}{292207}\right)$  and thus finally obtain - 442 which agrees with the kshepa stated in the text.—Calculating the moon's position at the epoch in an analogous manner, and again making an allowance for the moon's motion between midday and midnight, we obtain for the kshepa-670197, which differs by an inconsiderable amount only from the kshepa stated in the text, viz.—670217.—And finally applying the same process to the moon's uchcha we find for its kshepa 2260355, which differs by one only from the quantity stated in stanza 3.

7—8. By deducting eighty degrees from the sun's longitude the anomaly is found, and the moon's anomaly by diminishing her longitude by that of her apogee. Multiply the sine of the anomaly by fourteen in the sun's case, and by thirty-one in the moon's case, and divide by 360; take the arcs corresponding to the results. Put the arcs down in two places. The result which follows from the calculation for the moon is subtractive in the first half of the circle and additive in the second.

The longitude of the sun's apogee is assumed to amount to 80°, and the circumferences of the epicycles of sun and moon to 14° and 31° respectively.—The direction to put down the result in two places seems due to the circumstance that it is employed also in the calculation taught in the next stanza.—What, in the latter half of the second stanza, is said about the moon's equation, is valid for the sun's equation as well.

9. Multiply the sun's equation, which had been put down separately, by the sun's daily motion, divide by 21600, and treat the result in the case of the sun as in the previous process (i. e., add it if the equation of the centre was found to be positive, and subtract it in the opposite case). Proceed in the case of the moon analogously to the operation in the case of the sun.

A rule for calculating the so-called bhujantara equation, by means of which the places of sun and moon are found for true noon.

10. From 53\frac{1}{3} yojanas to the east or west (of the prime meridian) there results one nadika which has to be deducted or added respectively.

The above rule for allowing for difference of terrestrial longitude bases on the assumption of the earth's equatorial circumference being equal to 3200 yojanas. We then have the proportion

3200 yoj: 60 nadikas=531 yoj: one nadika.

- 11. The mean daily motion of the moon amounts to 790' 34", that of the sun to 59' 8".
- 12. Seven minutes minus one-third (=6'40'') is the daily motion of the moon's apogee. The mean motion of the moon lessened by that of the apogee is the motion of the anomaly. From the latter the true motion is to be calculated.
- 13. Multiply (the motion of the anomaly) by the difference of the sines of anomaly, and divide by 225; reduce the result (to terms of the epicycle). The arc of the result is to be deducted from the mean motion in the six signs beginning with Capricorn, and to be added to it in the six signs beginning with Cancer.
- 14. The result is to be known as the true daily motion at the time (which is thus ascertained) from the difference (of the places on two consecutive days) of the moon.—Multiply the mean motion by the Radius and divide by the true motion; you thus obtain the true hypothenuse.

The process here described for finding the true motion of the moon is the same as the one taught in the modern Sûrya Siddhânta II. 47—49 and therefore requires no detailed elucidation. The "reduction" of stanza 13 means that we have to multiply the result by the degrees of the epicycle and to divide by 360.—The rule for finding the variable hypothenuse is founded on the consideration that the more the motion decreases the more the distance (variable hypothenuse) increases.

15. The true hypothenuse multiplied by 5347 and divided by 120 gives the kakshå of the sun; the true hypothenuse of the moon multiplied by 3 gives the kakshå of the moon.

By the term 'kakshâ,' which in later terminology (also in that of the modern Sûrya Siddhânta) denotes the orbit of a planet, we have in the above rule clearly to understand the distance of the planet from the earth in yojanas. The rule thus teaches how to calculate from the true distance of the planet expressed in terms of the Radius—which was found in stanza 14—the true distance in yojanas (the later so-called sphuṭa-yojanakarna). The mean distance of the sun in yojanas is put equal to 5347, that of the moon to 360

$$\binom{360}{\text{Rad}=120}=3$$

16. Take 5147080 for the sun and 333640 for the moon and, in order to find their (apparent) dimensions for a given time, divide those two quantities separately by the true distances in yojanas.

A rule for finding the apparent diameters of sun and moon at a given time.—If we divide 5147080 by the mean distance of the sun in yojanas as given in stanza 15, we get 962.6 which according to the tenour of the rule ought to be the mean diameter of the sun. But 962.6 can represent that quantity only if it be divided by 30, when we obtain 32' 5."2 for the mean diameter. The rule for finding the true diameter then stands as follows:

Multiply the mean diameter by the mean distance and divide by the true distance

i, e. 
$$\frac{962.6 \times 5347}{30 \times \text{true dist.}} = \frac{5147080}{30 \text{ true dist.}}$$

(the true diameter decreasing in the same proportion as the true distance increases). But for some reason or other the text—provided it be correct—does not mention the divisor 30.—The rule for finding the true diameter of the moon is analogous, and we there also miss the mention of the divisor 30.

The mean measure of the diameter is supposed to be  $\frac{926.8}{80}$ ; hence the true

measure = 
$$\frac{926.8 \times 360}{30 \times \text{true dist.}} = \frac{333640}{30 \times \text{true dist.}}$$

- 17. The degrees, which correspond to the time by which the end of the tithi is separated from noon, and which are calculated by the (times of) the rising of the signs in the right sphere—the signs being taken in reverse order—are, in the eastern hemisphere, to be deducted from the sun's longitude, and to be added, in due succession, in the western hemisphere.
- 18. That (which is thus found) is what is called the madhyalagna (i. e. the point of the ecliptic on the meridian). Find the degrees of the arc of declination of that point, and either deduct them from—or add them to—the latitude; the sine of that sum—or difference—is called the middle sine (madhyå).

A rule for finding the socalled madhya-jy? i. e., the sine of the zenith-distance of the madhya lagna, i. e., that point of the ecliptic which at the time is on the meridian.—First the longitude of the madhya-lagna is found from the natakala, i. e., the time intervening between the moment of conjunction and noon. We calculate from that time the corresponding degrees of the ecliptic, and deduct them from—or add them to—the sun's place, according as the sun is in the eastern or western hemisphere.—The sine of the madhya-lagna's zenith distance is thereupon found without difficulty.

- 19. Multiply the sine of the longitude of the lagna of the end of the tithi by the sine of greatest declination, and divide by the sine of colatitude. Multiply the result by the sine of the zenith-distance of the point of the ecliptic on the meridian (madhya-jyâ) and divide by Radius. Square the result.
- 20. Deduct it from the square of the madhya-jyâ, and put the difference down in two places. Take its square root; thus you obtain what is called the sun's drikkshepa (i. e. the sine of the zenith distance of the tribhona lagna). For better remembrance sake put it down separately.
- 21. Deduct the square of the drikkshepa from the square of the Radius; multiply the square root of the remainder by the sine of the distance of the sun from the orient ecliptic point, and divide by the Radius; the result is the sine of the altitude (Sanku) of the sun.



- 22. From the square, which above had been put down in two places, deduct the difference of the squares of the socalled angulis of altitude and the Radius; take the square root of the remainder, multiply it by eighteen, and divide separately by the distances of the sun and the moon.
- 23. From the difference of the degrees (of the arcs corresponding to the two last results) (ascertain the true end of the tithi), in the same way as in the case of the tithi (i. e., in the same way as the past and the remaining part of a tithi is ascertained); with the end of the tithi (so found) perform again the same operation. The time ascertained is thus to be inquired into (i. e., tested and corrected), until no difference remains.

The above five stanzas teach the method of calculating the parallax in longitude (lambana). We first ascertain the sine of amplitude of the orient ecliptic point (B C in figure 6) by the formula

 $Sin amplit = \frac{R \times sin great. \ declin. \times sin lengtt. \ of lagna}{R \times sin. \ colst.} = \frac{sin great. \ declin. \times sin lengtt. \ lagna}{sin \ colst.}$ 

By multiplying the sine of amplitude thus found by the madhyajyâ (Z L) and dividing by Radius we obtain the sine of that arc of the ecliptic (T L) which is intercepted by the meridian and the vertical circle passing through the nonagesimal (T). From this and the madhyajyâ—and treating the small spherical right angled triangle T L Z like a plane triangle—we find the drikkshepa (T Z) i. e., the sine of the zenith distance of the nonagesimal. By deducting the square of the drikkshepa from the square of the Radius and taking the square root of the remainder we obtain the cosine of the drikkshepa (T D) i. e., the sine of the altitude of the nonagesimal. From this we find the śańku, i. e., the sine of the sun's altitude (mG; m being the place of the sun) by means of the proportion

Radius: sin altit. nonag. = distance of sun from lagna: sin altit. sun. Deducting the square of the latter from the square of the Radius we obtain the square of the sine of the sun's zenith distance (m Z). We deduct from this latter square the square of the drikkshepa (ZT) and take the square root of the remainder; the result is (according to spherical trigonometry) equal to the product of the sine of T m (i. e., the arc of the ecliptic intercepted by the latitude—circles of the nonagesimal and the sun) and the cosine of T Z (Radius being put equal to unity); which product itself is equal to the sine of Z F i. e., the arc drawn from the zenith at right angles to P'm, P' being the pole of the ecliptic). We then establish the proportion

Sin Zm: sin opposite angle (which sine = Radius) = sin ZF: sin opposite angle, and thus find the sine of  $\angle$  ZmF which is equal to the cosine of  $\angle$  Tm Z. Now assuming m M to be the vertical parallax, and treating m M n as a plane right angled triangle,  $\angle$  M m n =  $\angle$  T m Z; and  $\angle$  m M n being the complement of  $\angle$  M m n, cos M m n = sin m M n = cos T m Z.

We then finally have the proportion

Radius (i. e., sine of  $\angle$  m n M): sine of m M=sine of  $\angle$  m M n: sine of mn (i. e., parallax in longitude).

Now in the above proportion the sine of m M may be found from the greatest vertical parallax by means of the proportion

R: sin greatest vert. parallax = sin given zenith-distance: sin desired vertical parallax; which (ZM being taken as equal to Z m from which it differs but little) gives

Sin desired vert. parallax (m M)=
$$\frac{\sin \text{greatest parall.} \times \sin \text{e Z m}}{R}$$
.

The sine of the greatest vertical parallax being equal to the product of the earth's radius and the tabular Radius, divided by the planet's distance, and the abridged diameter of the earth being equal to 36 (about which see later on) we have

sine great. parall. = 
$$\frac{18 \times R}{\text{distance of planet}}$$

We thus have

$$\sin m M = \frac{\sin \text{ great. parall.} \times \sin Z m}{R} = \frac{18 \times \sin Z m}{\text{dist. plan.}}$$

$$\sin \angle m M n = \frac{\sin Z}{\sin Z} \frac{F \times R}{m};$$

Sine of parallax in longitude = sin mn =

$$\frac{\sin m \, M \times \sin \, \angle \, m \, M \, n}{R} = \frac{18 \times \sin \, Z \, m}{\text{dist. plan.}} \times \frac{\sin \, \angle \, m \, M \, n}{R}$$
$$= \frac{18 \times \sin \, Z \, m}{\text{dist. plan.} \times R} \times \frac{\sin \, Z \, F \times R}{\sin \, Z \, m} = \frac{18 \, \sin \, Z \, F}{\text{dist. plan.}}; \text{ as in the text.}$$

In this manner the sines of the parallaxes in longitude are found separately for sun and moon. Thereupon the corresponding arcs are taken, and from their difference the correction is ascertained which has to be applied to the time of the conjunction. This is done by multiplying the difference by sixty, and dividing by the difference of the motions of sun and moon.

- 24. Multiply the drikkshepa—derived from the same time—by 18, and divide by the true distance of the sun and the moon; the degrees of the arc of the difference of the two results represent the parallax in latitude, whose direction is determined by that of the madhyajyâ.
- 25. By means of the sines calculate the latitude of the moon for that moment, and add it to—or deduct it from—the parallax found above; the result is the true parallax in latitude. Then you may declare the duration of obscuration according to the dimensions.

A rule for calculating the parallax in latitude. The proportion is Radius: sin greatest parall. = drikkshepa: sin desired parall. in latit.

- .: Sin desir. parall. =  $\frac{18 \times R \times drikkshepa}{R \times true \ dist.} = \frac{18 \times drikkshepa}{true \ dist.}$  The remainder requires no comment.
- 26. Deduct the square of the avanati from the square of half the sum of the measure of sun and moon. From the double square root of the remainder determine the time (of the eclipse), as in the case (of the calculation) of the elapsed portion of a tithi.

Compare chapter VIII, stanza 16.

27. The difference of the displacement of the tithi (i. e., the parallax in longitude) as calculated for the beginning of the eclipse and of the half duration (gives the true half duration of the eclipse); if the eclipse takes place in the western hemisphere, the parallax has to be added. We proceed in an analogous manner with regard to that half of the duration which precedes the separation.

# CHAPTER X.

# LUNAR ECLIPSES, ACCORDING TO THE SURYA SIDDHANTA.

- 1. Multiply the true distance of the sun by 90, and divide by 276; the result is to be employed as the divisor of the true distance of the moon multiplied by 36. Deduct the result from 36.
- $2 \alpha$ . Multiply the remainder by 120, and divide by the true distance of the moon; the corresponding arc is the diameter of the shadow.

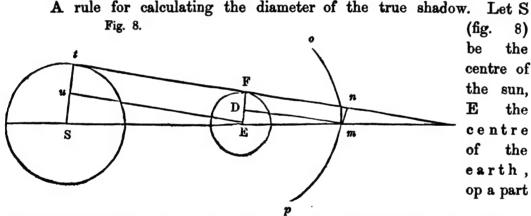

of the path of the shadow, m n half the diameter of the true shadow which— D m being drawn parallel to F n—is equal to F D. E u being drawn parallel to F t, we have the two similar triangles u S E and E D m, in which S u is equal to the Radius of the sun minus the Radius of the earth, i. e. (the abridged diameters of the sun and the earth being put equal to 146 and 36) to 73-18=55; hence E  $D=\frac{55 \times \text{true dist. of moon}}{\text{true dist. of sun}}=\frac{55 \times \text{true dist. moon} \times 90}{\text{true dist. sun} \times 90}$ 

$$= \frac{\frac{55 \times 90}{276} \times \text{true dist. moon}}{\frac{90 \times \text{true dist. sun}}{276}} = \frac{18 \times \text{true dist. moon}}{\frac{90 \times \text{true dist. sun}}{276}}$$

The quantity so found being deducted from eighteen, i. e., the Radius of the earth, we obtain the value of D F.—The process prescribed in stanza 2 has the purpose of expressing the half diameter—so far found in yojanas—in minutes of arc.—In order to double the result (so as to find the whole diameter), 36 is substituted for 18 in the above expressions.

- 2 b. Divide the sum of the diameters of the moon and the shadow by 2, and take the square (of the quotient);
- 3. Deduct therefrom the square of the latitude, and take the approximate square root. Multiply the latter by 120, and divide by the difference of the motions of sun and moon; the result are the nadikas of the duration of the eclipse.
- 4. Calculate therefrom the latitude of the moon at the moment of first contact, and therewith again, in the manner described above, the duration of the eclipse. Repeat this operation again and again, until there is no longer any difference with regard to the duration.

A rule for calculating the duration of a lunar eclipse. At first we calculate the socalled bhuja, which is one of the sides of a right angled triangle, of which the hypothenuse is formed by the sum of the Radii of moon and shadow, and the other side by the latitude of the moon at the moment of contact. As however that latitude is not yet known, the moon's latitude at the moment of conjunction is substituted for it. Thereupon a proportion is established

Minutes of difference of motion of sun and moon: 60 nadikas = minutes of bhuja: half duration of eclipse

As we now know the longitude of the moon at the time of the first contact, we calculate the latitude for the same moment, and therewith again determine the bhuja and the duration. This process is repeated, until the results no longer differ.

5. Multiply the difference of the motions of sun and moon by the given nadikas, and divide by sixty. Take the difference of the minutes of that (result) and of the minutes of duration (as calculated above), and further take the latitude of the moon at the given time; 6. Deduct the square root of the sum of the squares of those two quantities from half the sum of the measure, expressed in minutes, etc., of the moon and the shadow. The remainder indicates the part of the moon or the sun which is obscured at the time.

A rule for finding how large a part of the moon (or sun) is obscured at a given moment.—We calculate for the given moment the bhuja and the latitude of the moon; the square root of the sum of the two quantities, is the distance of the centres of shadow and moon at the given time. The difference of this latter quantity and the sum of the Radii of the two bodies indicates the amount obscured.—Mutatis mutandis the same rule may be used for calculating how large a part of the sun is obscured at a given moment of a solar eclipse.

7. Take (1) half the difference of (the diameters of) the eclipsed and the eclipsing bodies, and (2) the latitude; multiply the square root of the difference of the squares of those two quantities by two and treat it in the manner of the tithi. The result is the time of complete obscuration of the sun and the moon.

The above rule for calculating the time of complete obscuration is analogous in every way to the rule—given above—for finding the time of the duration of the eclipse, and therefore requires no special comment.

### CHAPTER XI.

(On the projection of eclipses according to the Sûrya Siddhanta).

- 1. By means of a staff, on which the angulis are marked, describe a first circle with a Radius equal to the sum of half (the diameters of) the obscuring and obscured bodies, and mark on it the different directions. Describe a second circle with half the diameter of the obscured body.
- 2. Multiply the sine of terrestrial latitude by the versed sine of the degrees intervening between the moon and the zenith; add the degrees corresponding to the 120th part (of that product) to the north or south respectively in the eastern and western hemispheres.
- 3. Add three signs to the longitude of the moon, and treat the corresponding degrees of declination according to their direction. Thus the east-west direction is ascertained; the north and south points are to be determined therefrom by means of a fish-figure.
- 4—5. Draw a line, representing the moon's latitude, in the direction opposite (to that latitude), which extends up to the east-west line and cuts the second circle. The first contact takes place at the point where a line drawn from the centre cuts the other circle (viz. the circle representing the eclipsed body). The point of separation also is to be determined analogously, in the opposite way; in ascertaining the direction one has to start, in one's considerations, from the moon at the moment of separation.

Rules for calculating the valana (deflection), åksha as well as åyana, and for drawing a projection of the eclipse. The rules altogether agree with those of the modern Sûrya Siddhânta. For the details see the Sanskrit Commentary.

6. On the horizon two minutes (of the diameter of some heavenly body) go to one anguli; while three go to it (when the heavenly body is) in the zenith. If the body is placed between (the horizon and the zenith), a proportionate calculation is to be made, to the end of bringing about agreement between observation and theory.

Digitized by Google

## CHAPTER XII.

### Paitamaha Siddhanta.

- 1. According to the teaching of Pitâmaha five years constitute a yuga of the sun and moon. The adhimâsas are brought about by thirty months, and an omitted lunar day (avama) by sixty-two days.
- 2. Lessen the time of the Saka king by two, and divide by five; with the remaining years form the ahargana, which begins with the light half of Magha. The ahargana begins with the day, viz., from sunrise.

In the quinquennial lunisolar yuga of the Paitamaha siddhanta one adhimasa is comprised within each period of thirty solar months, and one avama, i. e., omitted lunar day within each period of sixty-two days.

According to Stanza 2, which directs us to deduct two from the number of elapsed Saka years, a new yuga began with 2 Saka elapsed.

3. If the ahargana is increased by its own sixty-first part, the result are the tithis. If it is multiplied by nine and divided by 122, the result is the nakshatra of the sun. Multiply the ahargana by 7, divide by 610, and deduct (the result from the ahargana); the result is the lunar nakshatra, counting from Dhanishthâ.

Rules for calculating the tithis contained within a given ahargana, and the nakshatras in which the sun and the moon are at a given time.—

The yuga comprising 1830 savana days, and at the same time 1860 tithis, the number of tithis of a given ahargana =  $\frac{1860 \times \text{aharg.}}{1830} = \frac{62 \times \text{aharg.}}{61} = \text{ahargana} + \frac{\text{ahargana}}{61}$ .

As the sun revolves in one yuga five times through the twenty-seven nakshatras, the nakshatras through which he passes during a given ahargana =  $\frac{27 \times 5 \times \text{ahargana}}{1830} = \frac{9 \times \text{aharg}}{122}$ .

As the moon passes in one yuga through  $27 \times 67$  nakshatras (the yuga comprising 67 sidereal revolutions of the moon), she passes within a given ahargana through  $=\frac{27 \times 67 \times \text{aharg.}}{1830} = \frac{603 \times \text{sharg.}}{610} = \text{aharg.} - \frac{7 \text{aharg.}}{610}$ .

The nakshatras are to be counted from Dhanishtha, in which sun and moon are in conjunction at the beginning of the yuga.

- 4a. [See the Sanskrit Commentary].
- 4b. Multiply the ahargana by 12, and divide by 305; the result are the vyatipatas.

A rule for finding how many of the yogas called vyatipatas have occurred within a given ahargana. There are 27 yogas which are calculated by dividing the sum of the longitudes of sun and moon by 27. At the beginning of the quinquennial yuga sun and moon are in conjunction at the beginning of Dhanishtha or—which is the same—at the end of Sravana. The longitude of each therefore amounts to 22 nakshatras—if we count in the ordinary way from Asvini—, and the sum of their longitudes to 44 nakshatras. Forty-four being divided by 27, the remainder (= 17) indicates that the yoga at the beginning of the yuga is the 17th of the series, i. e., Vyatipata. Now in one entire yuga the accumulated longitude of the sun amounts to  $5 \times 27$  nakshatras, and that of the moon to  $67 \times 27$  nakshatras; hence the sum of the two to  $72 \times 27$ . Dividing this sum by 27, the quotient 72 indicates how many vyatipatas take place in one yuga. Hence the proportion

1830 (= days of yuga): 
$$72 =$$
given aharg.:  $x = \frac{72 \times \text{aharg.}}{1830} = \frac{12 \times \text{aharg.}}{305}$ .

5. Add to 732 those days of the northern progress of the sun which are passed, and in the case of the southern progress those days which are yet to come; multiply by 2 and divide by 61; the result is the measure of the day minus twelve.

A rule for finding the length of any given day of the year. The supposition being that the length of the shortest day is twelve muhûrtas, and that of the longest day eighteen muhûrtas, and each ayana comprising 183 days, the length of any day of the year is found by adding to twelve the product of six and the number of the day, divided by 183. In the case of the uttarâyana the number of the day is counted forward from the winter solstice, while in the case of a day in the dakshinâyana it is counted backward from the same point of time. We then transform the expression for the length of the day in the following manner

$$12 + \frac{6 \times \text{given day}}{183} = 12 + \frac{2 \times \text{day}}{61} = 24 + \frac{2 \times \text{day}}{61} - 12 = \frac{24 \times 61 + 2 \times \text{day}}{61} - 12$$
$$= \frac{2}{61} (12 \times 61 + \text{day}) - 12 = \frac{2}{61} (732 + \text{day}) - 12.$$

### CHAPTER XIII.

#### On the constitution of the Universe.

- 1. The round ball of the earth, composed of the five elements, abides in space in midst of the starry sphere, like a piece of iron suspended between magnets;
- 2. Covered on all sides with trees, mountains, towns, groves, rivers, oceans and other things.—In its middle there is Sumeru, the abode of the gods. Below (i. e. at the pole opposite to Meru) there are placed the Asuras.
- 3. As the reflections of men standing on the brink of water are seen with the faces downwards, so the gods consider the condition of the Asuras to be; and those on their part deem the gods to be below.
- 4. Just as here in the region of men the flame of the fire rises upwards into the air, and as a heavy object when being thrown falls to the earth; so it also happens below there in the region of the Asuras.
- 5. Straight above Meru in space one pole is seen; the other pole is seen below, placed in space. Fastened to the poles the sphere of the stars is driven round by the pravaha wind.
- 6. Others maintain that the earth revolves as if it were placed in a revolving engine, and not the sphere; if that were the case, falcons and other (winged creatures) could not return from the ether to their nests.
- 7. And, to mention another argument, if the earth revolved in one day, flags and similar things would, owing to the quickness of the revolution, stream constantly towards the west. If the earth, on the other hand, moves slowly, how does it revolve (once within 24 hours)?
- 8. If, in agreement with the doctrine of the Arhat, there were two suns and moons rising by turns, how then is it that a mark made in the polar constellation by means of a line drawn from the sun revolves within one day?



The Jaina doctrine is that there are two suns, two moons, etc, rising on alternate days. But if we at sunset draw a line from the sun to the constellation of the polar fish, we observe that that point of the constellation which the line reaches, i. e., a point on its western side is on the next morning reached by a line drawn from the rising sun; hence we conclude that the constellation as well as the sun performs one complete revolution within 24 hours.

- 9. For the gods the rising sun, when at the first point of Aries, revolves to the right, moving in the horizon; at Lankâ he then revolves right overhead; and in an opposite direction (viz. to the left in the horizon) for the Asuras.
- 10. At the end of Gemini the sun revolves for the gods at the height of 24 degrees above the horizon, while at Avanti he then moves right overhead.
- 11. In the same place there is then no shadow at noon, while the shadow falls towards the north for all who dwell to the north of Avanti, and to the south for the inhabitants of the countries south of Avanti.
- 12. Those who have maintained that for the gods dwelling on Meru it is day as long as the sun stays in Aries, Taurus and Gemini, but night when he is in Cancer, Leo and Virgo, to them reverence is due indeed!
- 13. In the very same places, in which the sun goes to the north from Aries, he moves when returning from the north; how then should he be visible at one time and invisible at another, while all along he is in the same region?

A criticism on those—unknown—authors who were ignorant of the fact that the sun while in Cancer, Leo and Virgo describes the same day circles, in reverse order, which he had described while in Aries, Taurus and Gemini.

- 14. In the visible half of the sphere there are three signs, extending from the middle of the sky (down to the western horizon); they contain ninety degrees. The same divisions are to be assumed from the rising (i. e. the eastern horizon, up to the zenith).
- 15. One degree answers to nine yojanas minus one ninth of a yojana (on the earth); this fact is manifest to those, who dwell on the same meridian, from the deflection (of the heavenly bodies) from the zenith.

16. Thus there is effected by ninety degrees (a difference of) eight hundred yojanas. What is sunrise for one observer is noon (for another observer) in a place distant to that extent.

The circumference of the earth being equal to 3200 yojanas,  $9 - \frac{1}{9}$  yojanas correspond to one degree, and 800 yojanas to 90 degrees.

- 17. Ujjayini is near to Lanka, being situated to the north on the same meridian; hence the noon of the two places occurs at the same time; but their days are unequal (in length) with the exception of the equinoctial days.
- 18. Three thousand two-hundred yojanas are the measure (of the circumference) of the earth. The sun when at the equinoctial point revolves round so much of the earth from Meru as centre.

The sun when moving in the celestial equator revolves round the terrestrial equator, of which Meru is the pole.

19. Going 586% yojanas north from Avanti we reach the middle of the earth (Meru); so also by going 800 yojanas to the north from Lankâ.

Ujjayini has 24° northern latitude, is therefore 66° from Meru. The distance in yojanas is then found by a simple proportion.

- 20. In any country, by as many degrees as the pole is raised above the horizon, by so many degrees the sun is depressed from the zenith to the south on the day of the equinox.
- 21. If we go 373\{\frac{1}{3}} yojanas north from Ujjayini, this whole sphere (as described above) comes to an end.
- 22. There the sun is once seen for 60 nadikas after his rising. The farther (we proceed towards the north), the longer (the day becomes), until at Sumeru we have a day six months long.

We find by an easy calculation that going 373½ yojanas north from Ujjayini we reach 66° northern latitude. In that latitude the last point of Gemini—whose northern declination amounts to 24°—revolves in a day circle which is raised in its whole extent above the horizon; and the sun, when he

Digitized by Google

has reached the end of Gemini, hence remains visible for a whole day of 60 nadikas. In that latitude therefore the sphere becomes different from the sphere described hitherto. At Meru six signs revolve constantly above the horizon, and the sun is therefore constantly visible as long as he stays in those six signs, i. e., for six months.

- 23. If we go  $403\frac{5}{9}$  yojanas to the north of Avanti, the two signs Sagittarius and Caper never become visible.
- 24. If we go from the same place (i. e. Avanti) somewhat more than 482 yojanas to the north, Scorpio, Caper, Aquarius and Sagittarius never rise.
- 25. And if we go 586-\(\frac{1}{3}\) yojanas (to the north of Avanti), the latter half of the sphere (Libra to Pisces) never rises, while the former half (Aries to Virgo) never sets.

The above statements base on the assumption that Sagittarius and Caper do not rise above the horizon in 69°24′ northern latitude; Scorpio and Aquarius in 78°15′ northern latitude; and the whole latter half of the ecliptic in 90° northern latitude.

The corresponding yojanas of distance from Avanti are easily found by proportion.

- 26. The people at Lanka see the polar star in the horizon; those on Meru in the zenith; those dwelling between see it between (the horizon and the zenith).
- 27. For those who dwell on the back of Meru the sun once risen remains visible for six months, while he moves in the six signs beginning with Aries; for the Asuras he is visible as long as he is in the latter (half of the ecliptic).
- 28. For them (viz. the gods) the first point of Aries constantly is the ecliptic point on the horizon; and the dreshkana as well as the trimsamsa, the (so-called) ninth part and twelfth part all belong to Mars.

Mars being, in astrological parlance, the Lord of Aries, all the subdivisions of Aries also belong to him, i. e., are ruled by him.

- 29. Beneath the equinoctial circle is Lanka; there the sphere is right. Day and night there are always of the same length, viz., 30 nadikas.
- 30. Having, by means of water, levelled a raised surface, on which the directions are marked, and having placed on its southern side a gnomon of the same measure as the surface:
- 31. The observer, placing his eye at the base of the straight gnomon, is to incline it in such a way, that the top of the gnomon is in the straight line joining the eye and the pole star.
- 32. At Lanka this observation is performed with a gnomon lying flat on the surface, on Sumeru with one standing upright, and in the intermediate regions with one inclined more or less.
- 33. The perpendicular (from the end of the gnomon to the surface) represents the sine of latitude; the distance of that perpendicular from the base of the gnomon—which indicates the north-south line—represents the sine of colatitude.
- 34. By such means the learned confidently determine the centre of the earth or the measure of the whole earth, just as we ascertain the taste (of all salt) by drinking a little water mixed with salt.

A method for determining the elevation of the pole above the horizon, i. e., the terrestrial latitude, and similar matters.

- 35. Of the moon which is constantly placed below the sun one half is illuminated by the sun's rays, while the other half is obscured by the moon's own shadow; as is the case with a jar standing in the sun light.
- 36. The rays of the sun, being reflected from the moon which consists of water, destroy the darkness of the night, just as the rays of the sun falling on the surface of a mirror destroy the darkness inside a house.
- 37. As the moon daily changes her position with regard to the sun, her illumined part increases, just as in the afternoon more and more of the western side of a jar is lit up.
- 38. This holds good from the end of the dark fortnight, while the dark part of the moon increases from the end of the light fortnight.—Those

Digitized by Google

who live on the back of the moon see the sun during one half of each lunar fortnight, since there is no shadow (obscuring the sun to them) to the extent of three signs on each side (of the conjunction).

- 39. Above the moon there are Mercury, Venus, the Sun, Mars, Jupiter and Saturn (in succession), and then the stars. All planets move towards the east with the same velocity, each in its own orbit.
- 40. As the interstices between the spokes of an oil-press are small on the nave and large on the outer circumference, so the distances of the signs from each other become larger and larger, the higher we ascend from the earth.
- 41. The moon which is placed (farthest) below the sphere of the stars revolves quickly in her small orbit; Saturn which is placed highest above revolves in his large orbit with the same velocity.
- 42. The planets arranged in the ascending order upwards from the moon are the Lords of the months (in succession); in their descending order downwards from Saturn, they are the Lords of the hours; if we take each fifth member of the ascending series we have the Lords of the days. The Lords of the years are clear (as explained in the first chapter).

### CHAPTER XIV.

On Astronomical Instruments, Observations and the Like.

- 1. Draw upon the ground a level circle with a diameter one hundred and eighty angulis long, and mark upon its circumference the signs (degrees, etc.) at equal distances, and also the degrees of declination (of the signs).
- 2. Further describe from the centre (of the first circle) three other circles, taking for their Radii the strings running (at right angles) from the string, which marks the north-south line, to those points on the circumference of the first circle where the degrees of declination (of the signs of the ecliptic) are marked; and mark those circles with the degrees, as you did with the first one.
- 3. Thereupon draw a line from the centre towards the latitude (i. e. that point of the first circle which marks the latitude of the given place), and lengthen it up to the sphere. Take that piece which is due to the declination (of a given sign of the ecliptic) and is intercepted by the line of latitude and the north-south line;
- 4. Double it and mark it off on the circle belonging to that sign; multiply half the degrees of the corresponding arc by ten. The result represents the vinadikas of ascensional difference in the case of the first sign; in the case of the two other signs the vinadikas come out mixed.



The above stanzas teach how to find the ascensional difference for any given latitude without calculation, by the mere inspection of a kind of diagram.

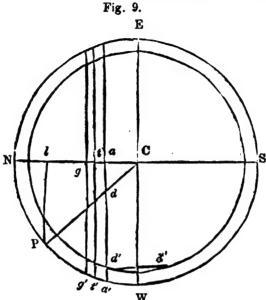

In diagram 9 N E S Wrepresents the first circle whose circumference is supposed to be divided into 360 degrees. We further mark off on the circumference the degrees of declination of the first three signs of the ecliptic, the declination of Aries=Wa' that of Taurus=Wt', that of Gemini=Wg' and then draw the perpendiculars a'a, t't, g'g on NS. Taking these perpendiculars as Radii, we describe from the centre C three circles (of which the diagram however represents only one, viz., that one whose Radius=a a'). We then lay off from N the degrees of

the latitude of the given place = N P, draw the perpendicular P l and join P C. Comparing the similar triangles P C l and d C a we establish the proportion

C1 (= sine of colatit. given place): P1 (= sine of latitude) = C a (= sine of declination of Aries): ad (= ascensional difference for Aries).

Doubling a d and applying it as a chord (d'd") to the day circle of Aries, we take—from an inspection of the degrees marked on the circumference—the degrees of arc corresponding to half that chord and, in order to turn them into vinâdikâs, multiply them by ten (one degree =  $\frac{1}{6}$  nâdikâ = 10 vinâdikâs).—In the case of Taurus and Gemini the vinâdikâs come out mixed i. e., the result gives us the sum of the vinâdikâs for Aries + Taurus, and for Aries + Taurus + Gemini. An appropriate subtraction then furnishes the desired result.

5. Multiply the given nadikas by six; they are thus turned into degrees. Take the versed sine of those degrees and deduct it from the Radius; there remains the shadow. Thus there is found the shadow up to noon. In order to find the nadikas, lessen the Radius by the shadow.

6. Take the sixth part of the degrees of arc corresponding to the sine of the interval between the end of the shadow and the horizon; that sixth part represents the elapsed nadikas in the eastern hemisphere, those to come in the western hemisphere.

The above stanzas teach a rough process for ascertaining, from the sun's altitude, the length of the shadow, and vice verså. In the first place the sine of the sun's altitude at a given moment is roughly identified with the sine of that arc of the day-circle, which the sun has described up to that moment; hence the direction to turn the elapsed nadikas into degrees. If we

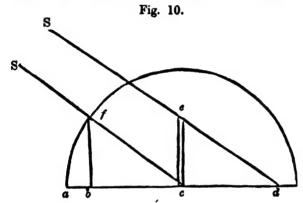

then construct an artificial sphere, as in figure 10, in which ce is the height of the gnomon, we know in the triangle b c f the side f b= sine of sun's altitude; and by deducting a b—which is the versed sine\* corresponding to b f—from the Radius we have b c. To this b c the line c d i. e. the length of the desired shadow is now assumed

to be equal, the two hypothenuses c f and d e—which in reality meet in the sun—being looked upon as parallel.

7. Take that line which constitutes the east-west line corresponding to the oblique line, and the north-south line representing the degrees of declination; the degrees of the corresponding arc, multiplied by ten, give the vinadikas of the rising of the signs in succession.

A rule for finding, by the inspection of a diagram or globe, the time of the rising of the individual signs of the ecliptic on the equator. The rule is rather obscurely worded; it however appears that by the oblique line we have to understand the sine of one, two, etc. signs of the ecliptic, while the north-south line is the sine of the declination of the end point of the respective sign. The east-line then is the other side, at right angles to the north-south line, and represents the socalled udayajyâ which is a segment of the day circle described by the end point of the sign of the ecliptic.

Each degree of the corresponding arc represents \( \frac{1}{4} \) nadika = 10 vinadikas; the degrees multiplied by 10 therefore give the vinadikas of rising.

<sup>\*</sup> The context obliges us to take 'jya' in stanza 5 in the sense of 'versed sine.'

- 8. A stanza of doubtful meaning.—If the restoration of the text attempted by us is right, the stanza directs us to ascertain the zenith from the fact of the gnomen throwing, at a certain time, no shadow Cp. the Sanskrit Commentary.
- 9. 10a. Lay off the shadow (from the centre) towards the north, and place the gnomon at the other end of the shadow. Draw from the centre a line parallel to the hypothenuse up to the circumference. The distance of that (i. e. the point of the sphere thus marked) from the zenith is the latitude. In the same way the shadow may be determined from the latitude.

A reference to diagram 10 will render the above processes intelligible.

10b. 11. Having ascertained, for the given day, the declination of the sun—which is either greater than the terrestrial latitude or less than it—place its sine between the ecliptic and the equator; in which degree that sine intersects the ecliptic, to that degree know the sun to be equal in longitude, according to that part of the sphere (in which he is at the time).

A rule for finding the longitude of the sun from observation. The declination of the sun is ascertained from the observation of the sun's zenith distance at noon, to which the terrestrial latitude is added if the zenith distance is north, while it is deducted from it, if the zenith-distance is south. The longitude of the sun is thereupon calculated as the hypothenuse of a right angled triangle, in which there are given one side, viz., the sine of the sun's declination and the opposite angle, viz., the inclination of the ecliptic = 24°. The resulting degrees are to be taken as they are in the first quarter, in the second quarter they have to be deducted from 180° and so on.

- 12. By means of an observation, made by means of two staffs equal to Radius and placed in the centre, ascertain the degrees intervening between sun and moon. The twelfth part of those degrees represents the elapsed true tithis. From this (observed interval) again the next tithi is to be ascertained.
- 13. Adding to the degrees (intervening between sun and moon) the longitude of the sun as ascertained by observation (stanza 10), we obtain the longitude of the moon at the given time by mere observation.

A rule for finding the number of elapsed true tithis and the longitude of the moon by observation.—When the distance of the moon from the sun amounts to 12°, one tithi has elapsed, and so on.

- 14. 15. Mark three times, from the centre, the end of the gnomon's shadow, and then describe two fish-figures. Thereupon describe a circle, taking for Radius a string, that is fastened to the point in which the two strings issuing from the heads of the fish-figures intersect, and that is so long as to reach the three points marked. On the given day the shadow of the gnomon moves in that circle, without departing from it.
- 16. The line joining the centre of that circle and the base of the gnomon is the south-north line; and the interval in the north direction (between that circle and the gnomon) is the midday shadow.

A rule for finding the path described by the extremity of the shadow, based on the (erroneous) assumption that that path is the arc of a circle. We mark the extremity of the shadow at three different moments of the day, and

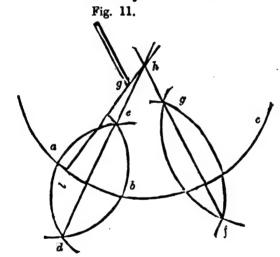

thus obtain the points a, b, c (fig. 11). In order to lay a circle through these three points, we describe from a and b the fish-figure d e, and from b and c the fish-figure f g; the point h in which the cords d e and f g meet is the centre of the desired circle.—It is then easy to show that the line joining h and g (i. e. the foot of the gnomon) is the meridian line, and g l the midday shadow.

- 17. 'Horizon' we call that (circle) in which the sky is joined as it were to the earth; we draw in it even east-west and north-south lines.
- 18. The interval between the pole and the horizon is the terrestrial latitude; and the difference of the latitude and ninety (degrees) is called colatitude, which declines from the zenith towards the pole. The day-circle is what intervenes between (the sun's etc.) rising and setting.
- 19. Make, for the purposes of observation, a circle with marks (indicating the nadikas of rising of the signs of the ecliptic) in reverse order, and indications of the directions. Mark the centre and place the circle on even ground in such a way as to raise its axis to the amount of the given latitude.

20. (Mark the place touched by) the shadow of the crossing of the two strings, (i. e., of the centre of the circle.) Add to the place of the sun the degrees which the sun has passed through (at a given hour of the day); you thus obtain the sign which at that hour rises in the east. And also the elapsed nadikas of the day (may be calculated from those degrees).

The circle is to be placed in the plane of the celestial equator. The observation of the places at which the shadow of the centre pin touches the circumference of the circle at different hours of the day informs us through how many degrees the sun has passed in the interval; whence we calculate the ecliptic point on the eastern horizon, and the time of day.

21. 22. Take a circular hoop, on whose circumference the 360 degrees are evenly marked, whose diameter is equal to one hasta, and which is half an anguli broad. In the middle of the breadth of that hoop make a hole. Through this small hole made in the circumference allow a ray of the sun at noon to enter in an oblique direction. The degrees, intervening on the lower half of the circle between (the spot illumined by the ray and) the spot reached by a string hanging perpendicularly from the centre of the circle, represent the degrees of the zenith-distance of the midday sun.

An easily intelligible rule for finding, by observation, the sun's zenith-distance at noon.

- 23. Make, of some material, a delicate sphere well rounded on all sides. On its periphery mark (the end points of) two lines called the lines of the portions of time (kålabhoga), which answer to the points where the sun stops (viz. at the solstices).
- 24. Mark (between those two lines), according to observation, on both sides of the first point of Aries, the degrees of declination (of the different signs), by means of which oblique observations are to be made.
- 25. Raise this globe towards the north, to the extent of the degrees of latitude of the given locality, and take the nadikas intervening between the (point of) oblique observation and the (corresponding point on the) horizon. Those are the elapsed nadikas of the day; multiplied by six they give the degrees.

The above is a somewhat free rendering of what we suppose to be the

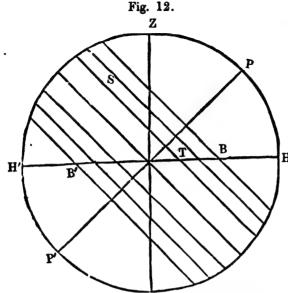

meaning of the text, the construction and phraseology of which are. at the best, particularly involved and vague. The accompanying diagram shows a projection of the sphere on the plane of the meridian (HPZH'P'), HH' being the H horizon and P P' the poles of the sphere. We ascertain on the circumference of the sphere the points B and B', in which the sun rises and sets on the days of the two solstices, and draw the day-circles in which the sun moves on those days. Between those two day-

circles we then draw the day-circles in which the sun moves when entering each sign of the ecliptic (and, possibly, as many more intervening day-circles as there is room for). We then, at any given moment, ascertain, by observation from the centre, the place of the sun in his day-circle, f. i. S and take the nadikas or degrees—which are to be considered as marked on each day-circle—intervening between the place of the sun, and the intersection of the day-circle and the horizon (f. i. between S and T). A mere inspection of the globe thus will furnish the time of day.

- 26. As long as, in the rising sphere, there rises that part which begins with the east point (i. e. the first point of Aries), there takes place an increase of the day; while in the opposite case a decrease takes place.—From what has been explained, the remaining points (not expressly referred to) may be understood.
- 27. The fundamental arrangements of all instruments depend on strings, water and bits of earth. By means of them one may make on a level surface instruments shaped like a tortoise, a man and so on.
- 28. The teacher is to communicate those things (only) to a pupil of steadfast mind; and the pupil after having learned them is to make his mechanical contrivances in such a way as to keep them secret from his own son even,

29. 30. Let the astronomer observe (the position of the moon) in a given locality, (at that time when, according to calculation, full moon takes place on the prime meridian on the equator). Let him divide the observed difference of degrees in the manner of the tithi. The resulting time is to be deducted (from the time of full moon at Lankâ) in the case of the degrees being more, and to be added in the case of their being less. Let him increase the result by the time of ascensional difference, when the sun is in the six signs beginning with Aries, and diminish it by the same, when the sun is in the six signs beginning with Libra. In this way he ascertains the difference in longitude.

While there can be hardly any doubt about the purport of the above stanzas, their wording and construction are obscure, and the translation therefore merely aims at rendering the general sense.—The rule teaches how to ascertain the longitude of a given place by an observation of the moon at the hour when—according to astronomical calculation—full moon takes place at Lanka. We are directed to find at that time the degrees of interval between the moon and the sun, according to the method taught above in stanza 12; if those degrees are more than 180, the given locality is to the west of the prime meridian; if less, it is to the east. From the degrees of interval the difference of longitude in time is calculated proportionally; and finally an allowance made for the ascensional difference.

- 31. The sixtieth part of so much water as within a nychthemeron escapes (from a vessel) through a given aperture fixes the duration of one nâdikâ; or else one hundred and eighty respirations of a man.
- 32. Make a copper vessel shaped like the half of a jar, and pierce a hole in its bottom. Place it in a basin filled with pure water; when it has become full of water, a nâḍikâ has elapsed. On account of the smallness of the bottom (?), the hole has to be made in such a way that sixty immersions take place in one nychthemeron.—Or else a nâḍikâ may be measured by the time in which sixty Slokas, each consisting of sixty long syllables, can be read out.

The above three stanzas are clear, with the exception of one line in 32 which is not very perspicuously expressed.—It will be observed that stanza 32 consists of 60 long syllables, and thus constitutes a Sloka such as—according to Varaha Mihira—may be recited in the sixtieth part of a nadika.

33. Having ascertained the latitude of the moon and observed the distance of the moon from the fixed star, and having made the requisite calculations one may then declare the conjunction of the moon with the star.

- 34. (The yogatara, i. e., junction-star) of krittika is at the end of the sixth degree (of the nakshatra), and three and a half hastas to the north of the ecliptic; that of Rohini is at the end of the eighth degree, and five and a half hastas to the south of the ecliptic.
- 35. The two stars of Punarvasu are at the eighth degree, and to the north and south of the ecliptic at an interval of eight hastas; the star of Pushya is at the fourth degree, three and a half hastas to the north.
- 36. Of Káleshå the southern star is at the first degree, one hasta (south of the ecliptic); so also the northern star. Of Maghå the conjunction (with the moon) takes place in its own field (i. e., in the ecliptic), at the sixth degree (of the nakshatra).
- 37. Of Chitra (the yogatara is) at seven and a half degrees, three hastas to the south.—The angulis are to be calculated from the centre of the moon.
- 38. Deduct seventeen from the latitude (of the star), multiply the remainder by fifteen, and take its thirty-fourth part; the result is to be taken as the measure in angulis. The time (of conjunction) is to be calculated from the difference of the moon's daily motion.

The above stanzas contain the statement of the longitudes and latitudes of the socalled yogatârâs of some nakshatras. The longitude has to be reckoned from the beginning of each nakshatra, i. e., twenty-seventh part of the ecliptic. The latitudes are expressed in angulis of which twenty-four go to one hasta, while the diameter of the moon—whose mean value is thirty-four minutes—is divided into fifteen angulis. In order to express the distance of the star from the edge of the moon in angulis, seventeen, i. e., the moon's radius is deducted from the distance in minutes (taken from the moon's centre), and the remainder turned into angulis by means of the proportion supplied by the dimensions of the moon.

- 39. Multiply twenty-five by half the equinoctial shadow; take the corresponding arc to which fifteen is to be added, multiply by ten, and add twenty-one times the equinoctial shadow; the result are the vinadikas.
- 40. 41. By means of the latter calculate the ecliptic point on the eastern horizon from the beginning of Cancer; when the sun stands at that

point, the rishi Agastya becomes visible—by means of instruments constructed on mathematical principles—beautifying the southern region as a mark beautifies a lady's brow.—Gratified are the minds of men by this divine knowledge based on time.

A rule for calculating the time of the heliacal rising of Agastya Fig. 13. (Canopus) in a given  $\mathbf{z}$ E latitude. In order to explain its rationale, we at first apply the longitude C' and latitude of Agastya giveninthe H' modern Sûrya Siddhanta, viz.  $\mathbf{G}'$ 90° longit. 80° and southern latit. Let H H' be the horizon, P the pole of the

equator, E E' an arc of the equator, A L an arc of the Ecliptic, C the place of Canopus on the horizon, G the last point of Gemini (on first point of Cancer) which has the same longitude as Canopus, viz. 90°; P G C' C a circle of declination (on which according to Hindú practice the latitude is measured). The segment C' S' of the equator represents the time which Canopus must rise before the sun in order to be visible in the morning. It divides itself into three parts, viz., C' B representing the ascensional difference of Agastya, B G" representing the ascensional difference of the last point of Gemini, and G" S' representing the amount to which the sun must be below the horizon in order that a star may be visible at its rising. This latter amount the Hindús

always measure on the ecliptic (instead of measuring it, as would be proper, on a vertical circle). The modern Sûrya Siddhânta assumes it to be equal to 12°; but Varâha Mihira—as we understand him—to 15°. In order to find BG" we make use of the statement made above in III. 11 viz., that at the end of Gemini the ascensional difference amounts to 21 palas in those places where the equinoctial shadow is equal to one. We thus obtain the following expression

Required ascens. diff. =  $21 \times \text{equinoct.}$  shad.

Dividing this result by ten we obtain the degrees corresponding to the palas (60 palas going to one nâḍikâ which answers to 6 degrees).

In order, finally, to determine C'B, we at first ascertain the value of D C, the socalled earth-sine (kujyâ) of Canopus, by means of the proportion

12: equin. shad. = sin declin. of Canopus: kujyå.

If, as said above, CG (=latitude of Canopus) is supposed equal to 80°, the declination of Canopus amounts to 56° (for C'G=declination of last point of Gemini=inclination of Ecliptic=24°); and we thus have

$$Kujy \hat{a} = \frac{\text{equin. shad.} \times \sin 56^{\circ}}{12} = \frac{\text{equin. shad.} \times 99}{12}$$

To turn the earth-sine so found into the sine of ascensional difference, we employ the proportion

Cos declin.: kujyå=Rad.: sin ascens. diff.

Sin asc. diff. = 
$$\frac{\text{equin. shad.} \times 99 \times 120}{12 \times \cos \text{ declin.}}$$
  
=  $\frac{\text{equin. shad.} \times 99 \times 120}{12 \times 67}$  (67 =  $\sin 34^\circ$  =  $\cos 56^\circ$ )  
=  $\frac{\text{equin. shad.} \times 990}{67}$  =  $\frac{1980 \times \text{equin. shad.}}{67 \times 2}$  =  $\frac{1980}{67} \times \text{equin. shad.}$  =  $\frac{30 \times \text{equin. shad.}}{2}$ 

Instead of this value of C'B the text however has 25xequin. shad, wherefrom it appears that Varâha Mihira estimated to latitude of Canopus at less than the modern Sûrya Siddhânta does. By an easy inverse calculation we find that a latitude of 75° 30' satisfies the expression given in the text.



### CHAPTER XV.

# THE SECRETS OF ASTRONOMY.

- 1. Following those, who possess the knowledge of the relative positions of sun, moon, stars, and earth, I give the following explanations.—An eclipse of the sun takes place constantly; in consequence of the difference of position it becomes visible in some locality.
- 2. In the minds of those also who are ignorant of the relative positions knowledge may be engendered, just as—(see the Sanskrit Commentary.)
- 3. In those places, for which the sun is covered by the moon owing to the straight line drawn from the eye to the sun (i. e. for which the moon is in the straight line drawn etc.) an eclipse of the sun takes place; and such a place is every day somewhere (in space).
- 4. The Fathers dwelling on the moon see the sun, if once obscured, for a half-month (in that condition); and they also see him non-obscured for a half-month. The middle of the eclipse is at full moon.

The text of this stanza appears to be correct, but its meaning is obscure to us.—Might we, perhaps, have to understand by the 'eclipse' of the sun referred to merely his being invisible for a lunar half month to those beings which live on the side of the moon turned away from the earth?—But a statement of this nature would have its proper place, not in the present chapter, but in the 'trailokya-samsthana'; and such a statement is in fact actually made there (xiv. 38). Moreover, the terms 'grasta' and 'graha' would appear to be rather misapplied in such a connection.

5. The beings that live on Meru or near Meru never see an eclipse of the sun, owing to the fact of sun and moon being (for them) not high above the horizon.

6. Those living on Meru or close to it never see sun and moon in a line; therefore they always see the two bodies separated by an interval.

Of these two stanzas also the text seems to be correct. But in that case their contents are incomprehensible.

- 7. When an eclipse takes place at sunrise or sunset, then the sun stands for us low (?) and the moon high; the latter therefore becomes the cause of the (obscuration of the) sun.
- 8. If, for us, an eclipse of the sun takes place at sunrise, it does not take place at the same moment for those with whom the sun is about to set, nor for those with whom it is midday.
- 9. For, on one and the same day, the eclipse may be past for those with whom it is sunrise, future—to the extent of two kshanas—for those with whom it is sunset, and actually occurring for those with whom it is midday.
- 10. In the Samhitâ, in the beginning of the chapter on Râhu's course, I have fully explained to what causes, apart from Râhu, solar and lunar eclipses are due.

Stanza 7 is not fully intelligible. Stanzas 8 and 9 refer to the effect of parallax in accelerating or retarding the moment of an eclipse of the sun.

- 11. For Meru there exists no distinction of directions, because there the eastern direction is not indicated by the sun; for as long as the sun is risen there, he revolves round the earth (the horizon).
- 12. Should it be said that the distinction of the eastern direction may be based on the observation of the first small part (of the sun when he rises); we reply that after he has moved for half a year (above the horizon) he again sets at the same point; does that point then indicate the eastern or the western direction?
- 13. For those who live on Meru its being day depends on the sun's declination, not, as for us, on his daily revolution. For us sixty nadikas constitute a nychthemeron, while a year is a nychthemeron of the gods.



- 14. Each year comprises a day and a night of the gods and the Asuras, it being day for the former while it is night for the latter, and vice versâ. A nychthemeron of the fathers (whose abode is the moon) lasts one month, while one of men comprises sixty nâdikâs.
- 15. The gods see the sun moving at a distance (from the horizon), equal to so much as he rises above the horizon in two muhûrtas; they never see him higher up.

The gods on Meru never see the sun higher above the horizon than 24 degrees (to which height he rises when at the end of Gemini). The sun performing 360 degrees in thirty muhurtas passes through 24 degrees in two muhurtas,

- 16. The succession of the Lords of hours and days is not the same on Meru as with us; because the nychthemeron there does not consist of sixty nâdikâs.
- 17. The rule about the days of the week is not everywhere the same. As no (decisive) reason can be assigned for it, the astronomers disagree concerning this point.
- 18. 19. The day of the week is to be determined from the ahargana; the ahargana itself depends on connexion with place and time. According to the teaching of Lâtâchârya the ahargana is to be reckoned from sunset at Yavanapura; according to Simhâchârya from sunrise at Lankâ; while it is to be reckoned from the moment when ten muhûrtas of the night of the Yavanas have passed, according to their guru (i. e. the teacher—or master—of the Yavanas).
- 20. Âryabhaṭa maintains that the beginning of the day is to be reckoned from midnight at Lankâ; and the same teacher again says that the day begins from sunrise at Lankâ.
- 21. If, there having been applied the correction for difference of meridian, the result does not agree with the actual circumstances of a given place; the following statement (at any rate) as to the correspondence of time has been made by the same teachers (mentioned above), in agreement with traditional science.

- 22. The sun, when rising in the Bharatavarsha, at the same time makes midday in the region of the Bhadrasvas, sunset in that of the Kurus, midnight in Ketumala.
- 23. What is sunrise in Lanka is sunset in Siddhapura, midday in Yamakoti, midnight in Romaka-country.
- 24. The intercalary months, the omitted lunar days, the days of the planets, the lunar days, the days, Aries, the sun, the moon, the half-years, the seasons, the motions of the stars, the nights; all of them begin together at the beginning of the yuga.
- 25. The difference in longitude when taken from Romaka-country is not the same as when taken from Yavanapura; and there is a difference between (reckoning the beginning of the day) from midnight or from sunrise at Lanka.
- 26. And if we determine the Lord of each day by (counting the ahargana from) the moment when the sun has half set, we have in our favour neither any traditional authority nor reasoning of any kind.
- 27. Owing to the (various positions of the) sun, it is twilight in one place, day in another place, and night in another place. A small difference of place thus suffices to entangle the question as to who is the Lord of the day.
- 28. The question as to the horas is in the same predicament; for the first hora belongs to the Lord of the day. If, then, the latter is not fully determined, how can the Lord of the hour be so?
- 29. Ordinary people, as a rule, proceed in their business according to the days of the week (as known from tradition), without reflecting on such questions. The learned, on the other hand, declare such (assumptions) to be right as result in the proper determination of the true lunar day.

## CHAPTER XVI.

THE MEAN MOTIONS OF THE PLANETS, ACCORDING TO THE SURYA SIDDHANTA.

- 1. The determination of the (mean places of the) smaller planets for midnight at Avanti is, according to the Sûrya Siddhânta, as follows.—
  Mercury and Venus have the same motion as the mean sun.
- 2. For Jupiter multiply the ahargana by 100, and divide by 433232. For Mars multiply the ahargana by one, and divide by 687.
- 3. For Saturn multiply the ahargana by 1000, and divide by 10766066. The quotients are the entire revolutions; from the remainders the mean places of the planets are ascertained in signs, degrees and so on.
- 4. For each revolution of Jupiter ten tatparas (i. e., sixtieth parts of seconds) have to be deducted. Fourteen tatparas have to be added for each revolution of Mars; five have to be deducted for each revolution of Saturn.
- 5. Four signs, two degrees, twenty-eight minutes and forty-nine seconds have to be added to the mean place of Saturn.
- 6. Eight degrees, six minutes and twenty seconds constitute the additive quantity for Jupiter. For Mars that quantity amounts to two signs, fifteen degrees and thirty-five minutes.
- 7. For the Sighra of Mercury multiply the ahargana by 100, and divide by 8797. Add the product of the (accomplished) revolutions and four and a half tatparas.
- 8. For the Sighra of Venus multiply the ahargana by 10, and divide by 2247. Add ten and a half seconds, multiplied by the revolutions.



9. Twenty eight degrees of Leo (i. e. four signs plus twenty-eight degrees) and seventeen minutes are the additive quantity for the Sighra of Budha. From (the Sighra of) Venus 332961 seconds are to be deducted.

The above nine stanzas contain rules for calculating the mean places of the planets.—The complete calculation for each planet is subdivided into three distinct operations. We are at first taught how to find the mean place by means of a rough calculation resting on the assumption that the planet performs an integral number of revolutions within an integral number of savana days. Next we are informed how to make up for the mistake involved in the above assumption. And finally we are told what quantity has to be added to—or deducted from—the result found by means of the previous two processes, in order to enable us to start in our calculation, not from the beginning of the kalpa or yuga, but from the epoch of the karana.

The process by means of which we evolve from the rules of the text that duration of the sidereal revolutions of the planets which was assumed by Varaha Mihira's Sûrya Siddhanta is simple, and the same for all planets. We at first calculate the revolutions according to the approximative rules given in stanzas 1—3, and the first halves of stanzas 7 and 8. We thereupon deduce—from the corrections stated in stanza 4 and the second halves of 7 and 8—the amount of the modifications to be applied to the rough results found previously. We thus obtain the following numbers of revolutions within one mahayuga of 1577917800 days.

 Saturn
 —
 146564

 Jupiter
 —
 364220

 Mars
 —
 2296824

 Venus
 —
 7022388

 Mercury
 —
 17937000

The correctness of these figures we are finally enabled to test by means of the kshepa-quantities stated in the fifth, sixth and ninth stanzas. For if—as we had done before in the case of the sun and the moon—we calculate, on the ground of the number of revolutions stated above, the mean positions of the planets at the epoch of the karana, we find that they agree down to seconds with the mentioned kshepa-quantities. As in the case of sun and moon, the calculation has to be made from the beginning, not of the mahayuga, but of the kalpa.

- 10. Seventeen seconds are to be added for each year to the mean place of Mars; ten to be deducted from that of Jupiter; seven and a half to be added to that of Saturn.
- 11. Forty-five are to be deducted from that of Venus; one hundred and twenty to be added to that of Mercury. Fourteen hundred seconds are to be deducted from the mean place of Jupiter.

These two stanzas state certain corrections to be applied to the mean places of the planets as found by means of the preceding rules. No other reason for those corrections appears to be assignable, but that they tended to effect an agreement between the rules of the Sûrya Siddhânta and the observations made by Varâha Mihira or the astronomers of his time.

### CHAPTER XVII.

## THE TRUE MOTIONS OF THE PLANETS.

- 1. Of the other planets beginning with Mars the sun is the so-called Sighra.—Thirty-five, fourteen, sixteen, five, twenty-four—each multiplied by two—are the degrees of the epicycles (of the Apsis);
- 2. Six, eleven, eight, four, twelve,—each figure multiplied by twenty and ten being deducted in the case of Mars—are the degrees (of the longitude) of the Mandochchas of Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn.

We therefore have the following epicycles and longitudes of the apogees of the five planets

|                     | Mars. | Mercury. | Jupiter. | Venus. | Saturn. |
|---------------------|-------|----------|----------|--------|---------|
| Degrees of epicycle | 70    | 28       | 32       | 14     | 60      |
| Longitude of Apogee | 110   | 220      | 160      | 80     | 240     |

- 3. The degrees of the epicycles of the conjunction (sighraparidhi) of Mars, etc. (Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn) are 234, 132, 72, 260, 40.
- 4. If, the mean planet being deducted from the Sighra, the remainder is within three signs, the sines of those parts (of the three signs), which are passed through and yet to be passed through, are the base sine (bhuja) and the perpendicular (koṭi). If the remainder exceeds three signs, it is to be deducted from six signs, and after that the same method is to be followed.



- 5. The (bhujajyâ and koṭijyâ found according to stanza 4) are to be multiplied by the degrees of the epicycle of the planet, and divided by 360; the results are those two (sines) reduced (to the terms of the epicycle; viz., the so-called bhujajyâ phala and koṭijyâ phala). The koṭi phala is to be added to the Radius in the half circle beginning with Capricorn, and to be deducted in the half circle beginning with Cancer.
- 6. Take the square root of the sum of the squares of the Radius so increased or decreased and the bhujaphala, and divide thereby the bhujaphala multiplied by 120. Half of the corresponding arc is to be deducted from the mandocheha (if the anomaly is in the half orbit beginning with Aries), and to be added to it (in the half orbit beginning with Libra).

A rule for finding the equation of the conjunction which in all points agrees with that given in the modern Sûrya Siddhânta.—By half the equation found the place of the mandochcha is to be corrected, and the manda equation to be calculated from the new place.

- 7. The mandochcha, having thus been made true, is deducted from the mean planet, and the sine (bahu) (of the resulting arc) is reduced to terms of the epicycle (by being multiplied by the degrees of the epicycle, and divided by 360); the corresponding arc is either added to the mandochcha (in the half orbit beginning with Aries), or deducted from it (in the half orbit beginning with Libra).
- 8. (The mandochcha so corrected) is again to be deducted from the mean planet, the corresponding sine is to be taken and to be reduced to terms of the epicycle, and the corresponding arc to be added to (in the half orbit beginning with Aries)—or deducted from (in the half orbit beginning with Libra)—the mean planet.
- 9. The planets, having thus been made what is called 'true-mean' (the mean planet having been made true as far as: the mandochcha is concerned), are to be deducted from their sighrochchas. They are then to be treated according to the former method (i. e., the equation of the sighrochcha is to be found as taught above); and, in the former way, the arc is to be added to (in the half orbit beginning with Aries)—or to be deducted from (in the half orbit beginning with Libra)—the true-mean planet

- 10. In this manner the true position of all planets is ascertained. In the case of Mercury, however, the mandochcha of the sun is to be deducted from Mercury's sighrochcha; the base sine (of the remainder) is to be reduced to terms of the sun's epicycle (by being multiplied by the degrees of the sun's epicycle, and divided by 360), and the corresponding arc—as Mercury's equation—to be added to, or deducted from, Mercury (according as the anomaly found by deducting the sun's mandochcha from Mercury's sighrochcha lies in the half orbit beginning with Aries or in that beginning with Libra).
- 11. In Venus' case sixty-seven minutes have to be deducted from the planet's longitude, after it has been made true (in the manner taught before).—The time when a planet becomes retrograde has to be ascertained from the difference of its motion.
- 12. The degrees of the distance from the sun at which the true planets become visible are 12 for the moon, 19 for Mars, 17 for Mercury, 13 for Jupiter, 11 for Venus, 15 for Saturn.
- 13. Take the sine of the interval between the planet made true with regard to the apogee (and the node), and add to it its eighth part, in the case of Mars, Jupiter and Saturn; the latitude of the planet, which is either southern or northern, is found from that difference. Another latitude is found by applying the conjunction (in the case of Venus and Mercury).
- above) is to be lessened by its fourth part; while in the case of Mercury and Saturn it is merely to be increased by its eighth part. The sine is then to be multiplied by Radius, and divided by the hypothenuse; the result is the latitude whose direction (whether north or south) depends on that of the interval (between node and planet).

The above two stanzas teach how to calculate the latitude of the planets. The latitude is made to depend, in the case of the superior planets, on the distance of the true planet (i. e., the true place of the planet with regard to the apogee) from the node; in the case of the inferior planets on the distance of the node from the Sighra of the planet, i. e., the place of the sun. The latitude for any given moment is then calculated by means of a proportion basing on the assumed amount of the greatest latitude of each planet

These amounts have to be inferred from the indirect statements of the text, which directs us to add, in the case of Mercury and Saturn, one eighth to the sine of the interval between node and planet (or node and conjunction), and, in the case of the three other planets, to lessen that sum by its fourth part. We thus have, for Mercury and Saturn, the following formula

Latit. = 
$$\frac{9 \times \sin \text{ interv.}}{8}$$
,

and, for the three other planets,

Latit. = 
$$\frac{9 \times \sin interv.}{8} - \frac{9 \times \sin interv.}{8 \times 4}$$
.

If we substitute 120 = Radius for the 8 forming the divisor, we have to substitute 135 for the 9 of the numerator; whence we conclude that the greatest latitude of Mercury and Saturn is assumed to amount to 135.' And taking into account the subtraction of one-fourth part, which is prescribed for the three other planets, we find that their greatest latitude is supposed to amount to 121'.

# CHAPTER XVIII.

### On the Courses of the Planets.

- 1. Deduct from the ahargana 147, and divide by 584; the quotient indicates the risings of Venus. The portion (passed through by Venus during that time) is five degrees of Scorpio (i. e. seven signs plus five degrees) together with the third part of a degree.
- 2. Having proceeded, by means of the degrees of time, for twenty-six days, Venus goes to its rising in the west. Add to the days the eleventh part of the risings, and therefrom (calculate) the motions.
- 3. In three periods of sixty days each, Venus passes through seventy degrees, increased respectively by four, three, and two; thereupon in eighty-five days through seventy-seven degrees; then in three days through one and a quarter degree.
- 4. 5. Thereupon becoming retrograde it passes in fifteen days through two degrees; sets after five days in the west; rises after ten days in the east; becomes anuvakrin after twenty days, having moved four degrees (within each of the last mentioned three periods); passes through 250 degrees in 232 days, and sets in the east; passes through 75 degrees in 60 days, and rises in the west.
- 6. In the case of Jupiter deduct from the ahargana thirty-four days and as many nadikas, and divide by 399; the quotient are the risings of Jupiter. Put down separately the (remaining) days.
- 7. And add to them the ninth part of the number of the risings. Multiply the number of risings by 36, and divide by 391; the remainder to which 18 is added is called pada.
  - 8. Put it down in two places. (Calculate the equations) by means of

the mean and the true quantities. If on the deduction of those two quantities (from each other) the true quantity is smaller than the mean one, add (as many days as the result comprises degrees) to the days (as found above); in the opposite case (so many days) are to be deducted.

- 9. 10. As long as the pada is within 180, there is a positive quantity of 1456; up to 195 there is a positive quantity of 1265; if (the pada) is within 16, the third quantity is negative, amounting to 1486.—The risings of Jupiter being multiplied by five and divided by eight, give the minutes (of the mean place of Jupiter) from the first rising.
- 11. In the case of the first quantity there are  $9\frac{1}{2}$  degrees of Virgo (i. e.  $5^{\circ}$  9° 30'); in the case of the second one there is half a circumference (=  $6^{\circ}$ ); and in the case of the last one there are 13 degrees.
- 12. Jupiter passes within sixty days through twelve degrees; after that in forty days through four degrees; then in twenty-four days through two degrees; thereupon he becomes retrograde within fifteen days, and passes in sixty days through six degrees, and again in sixty days through six degrees.
- 13. Then, becoming anuvakra, he passes in eighty days through twelve degrees, and in forty-five days through nine degrees. Thereupon he sets, and having remained in that state for one month he again rises in the following month.
- 14. For Saturn, deduct from the ahargana 1503 (days), divide (the remaining days) by 378; the result are the days etc. constituting one rising.
- 15. Deduct from the days the tenth part of the risings. Multiply the risings by nine, and divide by 256; the remainder is the pada; add to it 89.
- 16. If the padas of Saturn are within thirty, there is an additive quantity of 2406; while there is a subtractive quantity of 2509, if the pada amounts to 127.
- 17. There is an additive quantity of 2307, if (the pada amounts to) 99. Multiply the risings of Saturn by 31, and divide by 32; (the resulting minutes) are to be added to the negative quantity.
- 18. In the case of the first aggregate we have sixteen degrees of Taurus minus nine minutes (=  $1^{8}$   $15^{\circ}$  51'); in the case of the second aggregate we have five (signs) plus twenty-seven degrees plus thirty-four minutes.

- 19. In the case of the last aggregate we have seven degrees plus twenty-eight minutes.—Saturn passes in sixteen days through three degrees, thereupon in fifty-six days through 232 minutes ( $=3^{\circ}$  52').
- 20. Thereupon he, within fifty-five days, becomes retrograde. He then passes in 68 days through three degrees, and in 60 days through four degrees. After that, becoming anuga, he passes through eight degrees in 105 days (and then sets). Thereupon he passes through three degrees in 36 days, (and again rises).
- 21. Deduct from the ahargana 256, and 14 nådikås, and divide by 780; the result are the risings of Mars.
- 22. Multiply the number of risings by 161 and add the result, taken as vinadikas, to the days (forming the remainder of the division prescribed in 21). Multiply the risings by eighteen, divide by fifteen and take (the remainder) of that division.
- 23. Lessen the remainder by its own fifth part; you thus obtain the mean position of Mars, expressed successively in signs and so on.—Thereupon you must calculate the succession of its true courses.
- 24. The degrees of difference of the true and mean positions are to be added to the days (calculated above), if the mean position (exceeds the true one); and to be deducted, if the mean position is less.—I will now describe the motion of Mars according to its different courses (gati).

25. ?

26. Having then passed through 13 degrees, Mars becomes niramsa (i. e. without degrees; i. e. having the same longitude as the sun), and having thereupon passed through twenty degrees he goes to his rising. I will now state the succession of days occupied by the courses (gati) of Mars.

27. 28. ?

29. When Mars is retrograde in Pisces, Scorpio, Aries, or Sagittarius, he passes through nine degrees within 56 days, then through seven degrees within 42 days; and thereupon, passing through sixteen degrees in 60 days, he becomes anugati.

- 30. In Taurus, Geminit Libra, and Virgo Mars passes in forty days through seven degrees, again in forty days through ten degrees, and in sixty-three days through seventeen degrees in succession, beginning from (?) the retrograde motion.
- 31. In Cancer and Leo, Mars passes in forty-four days through seven degrees, in forty days through six degrees, and in sixty days through eighteen degrees, in his courses beginning with the retrograde one.
- 32. In Aquarius and Capricorn, Mars passes through six degrees in thirty-two days, through nine degrees in thirty-nine days and through fifteen degrees in fifty-seven days, in his threefold course.

33.

- 34. Add two to one, five, eight, eleven, fourteen, eleven, nine. In the quick course (Sighragati) you have forty diminished by one, four, four (?).
- 35. Thirty-six increased by two, three, nine, twelve, nine, three, zero are the days. The motion in the eighth course is the same as in the seventh.
- 36. 37. 38. Add to the ahargana twenty-eight and a third. Multiply by eight and divide by 927; the result are (the risings) of Mercury. Take the eighth part of the (remaining) days, and deduct from those of Mercury as many nadikas as the fourth part of the risings amounts to. Multiply the risings by 123, and deduct forty-three; divide the remainder by 389; you thus find the mean place of Mercury.—Mercury passes within six plus five (= eleven) of the (days forming the) remainder through eight true degrees; within thirty (days) through thirty true degrees.
- 39. Thereupon he passes in eighty-one days through sixty degrees; in eighty-eight days through a hundred degrees; in fourteen days through twelve degrees; in thirty days through thirty degrees.
- 40. In one hundred and four days through ninety-seven degrees; in thirty-one days through twenty-three degrees. These are the true motions of Mercury.
- 41, Deduct from the days the degrees of difference of those two (viz. of the mean and true places of Mercury), in case of the true place being in excess (of the mean place); add those degrees in case of the mean place being in excess (of the true). The course of the true Mercury is as follows.

- 42. In Aries, Mercury passes in thirty-six days through thirty-five degrees, in thirty-six days through forty-two degrees, in twenty-nine days through twenty-one degrees, and again in twenty-nine days through thirty degrees.
- 43. In Taurus he passes in forty-five days through forty-four degrees, in twenty-three days through seventeen degrees, again in twenty-three days through thirty-nine degrees; in forty-nine days through forty-three degrees.
- 44. In Gemini he passes in forty-five days through forty-eight degrees; in twenty days through fourteen degrees; in twenty-six days through twenty-seven degrees; in forty-seven days through forty degrees.
- 45. In Cancer he passes in forty-two days through twenty-six degrees; in eighteen days through twelve and a half degrees; in thirty days through twenty-six degrees; in forty-six days through twenty-five degrees.
- 46. In Leo he passes in thirty-four days through twenty-five degrees; in sixteen days through eighteen degrees; in thirty-two days through twenty-seven degrees; in forty-five days through twenty-eight degrees.
- 47. In Virgo he passes in twenty-six days through twenty-seven degrees; in thirty-eight days through forty-five degrees; again in thirty-eight days through fifty-six degrees, and again in thirty-eight days through sixty-two degrees.
- 48. (In Libra) he passes in forty-two days through thirty-seven degrees, in forty days through thirty-two degrees, in thirty-four days through sixty-four degrees.
- 49. In Scorpio he passes in eighteen days through twenty degrees, in forty-five days through fifty-two degrees, in thirty-four days through forty-five degrees, in forty-eight days through seventy-four degrees.
- 50. In Sagittarius he passes in forty days through thirty-nine degrees; in sixteen days through eleven degrees; in forty-two days through forty-three degrees; in thirty-two days through thirty-five degrees.
- 51. In Capricorn he passes in twenty days through nineteen degrees; in thirty-eight days through thirty-nine degrees; in thirty-two days through fifty-eight degrees.

- 52. In Aquarius he passes in twenty-three days through twenty-two degrees; in twenty-two days through twenty-five degrees; in twenty-four days through twenty degrees; in thirty-two days through sixty degrees.
- 53. In Pisces he passes in twenty-four days through twenty-six degrees; in twenty-five days through thirty degrees; in twenty-nine days through thirty degrees; and in twenty-seven days through forty-nine degrees.

54. 55. 56. ?

- 57. Multiply the time of the ascensional difference by the (sine of the planet's) latitude—which is calculated according to the method of sines—and take the 480th part of the product. The result is to be deducted from—or added to—the planet's longitude according to the direction (of the latitude).
- 58. This operation having been performed, the setting and rising of the planets is to be calculated by means of the degrees intervening between them and the sun. These degrees are, for the moon and the other planets in succession, twelve, fourteen, twelve, fifteen, eight, fifteen.
- 59. Multiply those degrees by three-hundred, and divide by the vinadikas of rising; from the resulting degrees the true setting and rising of the planets is to be determined.
- 60. Mercury, Venus, Mars, Jupiter (and Saturn?) (become visible in the east when they are) less advanced in longitude than the sun by the amount of the planetary degrees (as calculated above); in the moon's case the reverse takes place.—Having thus ascertained (all requisite items) from the latitude, the astronomer may make declarations regarding future planetary occurences.

Stanza 57 contains a rule for the so-called aksha drikkarman, i. e. the correction for apparent longitude which depends on the planet's latitude at the given time. The rule is based on the rough proportion

Sine of greatest latitude of ecliptic (=48): time of greatest ascensional difference = sine of planet's latitude: time of planet's ascensional difference.

Dividing by ten (whence the divisor 480) the vinadikas of the result are turned into degrees.—Stanza 58 thereupon states the number of degrees to which the difference of the longitude of the sun and the single planets must amount in order that the latter may become visible.—Stanza 59 finally teaches

how those mean degrees are rendered true by the introduction of the time of rising of the ecliptic in which the sun and the planet are at the time (300 vinadikas being the mean time of the rising of the signs).

- 61. For the benefit of his pupils Varaha Mihira of Avanti has composed this short treatise on the smaller planets, which effects an agreement between observation and theory.
- 62. He whose efforts are frustrated by the (theory of) Mars of Pradyumna, and by Jupiter, Saturn as made (calculated) by Vijayanandin, and by Mercury, let him honour this very accurate treatise.
- 63. Which has been composed (? drishta) by Varaha Mihira, easy to understand . . . . .
- 64. He who, although knowing the faults of others, yet does not mention them, even when an opportunity offers, but rather proclaims their good qualities; to that good man let honour be paid as to a benefactor of his kind!
- 65. Free from jealousy Varâha Mihira gives this excellent short treatise on the smaller planets, comprised in eighteen âryâs. (?).
- 66. Take the degrees of the sun's longitude (at the time of the last conjunction anteceding the given time), and add to them the days connected with the degrees of the (planet's) motion. If the degrees, thus derived from the days, are more (than 360), they are to be taken from a full revolution (i. e. 360 is to be deducted from them).

The longitude of the sun is found by adding to his longitude at the last conjunction with a planet as many degrees as there have elapsed days of the planet's chara.

- 67. Lessen (the ahargana) by 6329, multiply by four, and divide by 3075. Divide (the remainder) again by four; the result are the days (which have elapsed) since Mars was without degrees (i. e. had the same longitude as the sun).
- 68. (Mars) becomes visible when less (in longitude than the sun) by 15°, within thirty-six days; then (passes) in one hundred and eighty-eight days (through) sixty degrees; in one hundred and eight days (through) sixty degrees; within seventy-two days (through) ninety degrees.

- 69. In sixty-eight days (through) fifty degrees; in two hundred and forty days (through) seventy degrees. Then it sets; (passes) thereupon in fifty-six days (through) fifteen degrees and becomes niramsa.
- 70. Lessen (the ahargana) by 14681, multiply by 29 and divide by 3312; divide (the remainder) by the multiplier (=29); you thus obtain the days of Mercury.
- 71. Mercury having fallen behind (the sun) by twelve degrees—which takes place within ten days—rises in the east; thereupon he falls behind by ten degrees in fourteen days. (Advancing thereupon) nine degrees within eighteen days he sets, and again rises (in the west), having advanced thirteen degrees within thirty days.
- 72. Then he advances nine degrees within eighteen days, and then, falling behind eight degrees within sixteen days, he sets in the west. After that, falling behind nine degrees in eight days, he again becomes niramás.
- 73. Deduct (from the ahargana)——?, multiply by seven, and divide by 2752. Divide the remainder by seven, the result are the days of Jupiter, taken from the niramsa position.
- 74. Which are to be deducted (counted) from the place of the sun. Having fallen back twelve degrees within sixteen days, Jupiter rises in the east. He then passes through forty-four degrees within fifty-four days; through sixty-four degrees in seventy days.
- 75. Through one hundred and twenty degrees in one hundred and nine days; through seventy-six degrees in eighty-eight days; through thirty-two degrees in forty days. Thereupon he sets, and then passes in sixteen days through twelve degrees (when he becomes niramsa).
- 76. Lessen (the ahargana) by 11122, multiply by two, and divide by 1151. Divide the remainder by two. The result are the days of Venus counted from the niramsa position.
- 77. Falling behind nine degrees within five days Venus rises in the east. It then falls behind twenty-one degrees within fifteen days; after that fifteen degrees within two-hundred and eight days; after that it advances five degrees (?) within twelve days (?), and sets.

- 78. Then it advances ten degrees within forty-eight (?) days, and becomes niramsa. After that it moves in the opposite direction, and rises in the west within the time which it had taken to go to the niramsa position (?); and again moving in the opposite direction sets (in the west).
- 79. Lessen (the ahargana) by 16518 (?), multiply by three and multiply by 1118. Divide (the remainder) by three. (The result are the days since the last conjunction) of Saturn. In eighteen days he falls behind the sun sixteen and a half degrees, and then rises in the east.
- 80. Then he falls back ninety and a half degrees within ninety-eight days; then thirteen degrees within fourteen days. Then one hundred and twenty degrees within one hundred and thirteen days; then ninety-one degrees within ninety-eight days.
- 81. Then in thirteen days twelve degrees and a half. Then he sets, and, passing within twenty-one days through sixteen and a half degrees, he becomes niramáa, being always behind the sun.

